

महोत्सव के उपलक्ष्य में तृतीय खण्ड अभिधान राजेन्द्र कोष में.

## अभिधान राजेन्द्र कोष में, स्ट्रिक्टिनस्ट्रिस्टिस

#### तृतीय खण्ड

दिव्याशीष प्रदाता : परम पूज्य, परम कृपालु, विश्वपूज्य प्रभुश्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरीश्वरजी म. सा.

आशीषप्रदाता : राष्ट्रसन्त वर्तमानाचार्यदेवेश श्रीमद्विजय जयन्तसेनसुरीश्वरजी म. सा.

प्रेरिका:

प. पू. वयोवृद्धा सरलस्वभाविनी साध्वीरला श्री महाप्रभाश्रीजी म. सा.

> लेखिका : साध्वी डॉ. प्रियदर्शनाश्री, (एम. ए. पीएच-डी.) साध्वी डॉ. सुदर्शनाश्री, (एम. ए. पीएच-डी.)

<del>```</del>\*)<del>``</del>\*)<del>`</del>\*)<del>`</del>\*)<del>`</del>\*)<del>`</del>\*)<del>`\*</del>)(<del>\*</del>)(\*)



#### अनुक्रम

### कहाँ क्या ?

| $\mathbb{R}$ |            |                                                     |             | Š    |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------|
| S            | ₹.         | समर्पण - साध्वी प्रिय-सुदर्शनाश्री                  | 4           | Š    |
| Ś            | ₹.         | शुभाकांक्षा – प.पू.राष्ट्रसन्त                      |             | S    |
| Ś            |            | श्रीमद्जयन्तसेनसूरीश्वरजी म.सा.                     | Ę           | Š    |
| S            | ₹.         | मंगलकामना – प.पू.राष्ट्रसन्त                        |             | 800  |
| 8            |            | श्रीमद्पद्मसागरसूरीश्वरजी म.सा.                     | 6           | 8    |
| 3            | ٧.         | रस-पूर्ति - प.पू.मुनिप्रवर श्री जयानन्दविजयजी म.सा. | 9           | 8    |
|              | ५.         | पुरेवाक् – साध्वीद्वय डॉ. प्रिय-सुदर्शनाश्री        | ११          | 3000 |
| ×            | ξ.         | आभार – साध्वीद्वय डॉ. प्रिय-सुदर्शनाश्री            | १६          | 200  |
| S            | <b>७</b> . | सुकृत सहयोगिनी-                                     |             | S    |
| $\S$         |            | श्री राजेन्द्र जैन महिला मण्डल, भीनमाल              | १८          | C    |
| Ś            | ۷.         | आमुख – डॉ. जवाहरचन्द्र पटनी                         | १९          | S    |
| Ś            | ۲.         | मन्तव्य - डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी                    | २४          | Š    |
| ć            |            | (पद्मविभूषण, पूर्वभारतीय राजदूत-ब्रिटेन)            |             | Ş    |
| 3            |            | दो शब्द – पं. दलसुखभाई मालवणिया                     | २६          | 8    |
|              |            | 'सूक्ति–सुधारस': मेरी दृष्टि में - डॉ. नेमीचंद जैन  | २७          | Š    |
|              | १२.        | मन्तव्य - डॉ. सागरमल जैन                            | २८          | 8    |
| X            | १३.        | मन्तव्य - पं. गोविन्दराम व्यास                      | ٥ફ          | 8    |
| $\S$         | १४.        | मन्तव्य - पं. जयनंदन झा व्याकरण साहित्याचार्य       | <b>३</b> २  | S    |
| Š            | १५.        | मन्तव्य - पं. हीरालाल शास्त्री एम.ए.                | <b>\$</b> R | Š    |
| Ş            | १६.        | मन्तव्य – डॉ. अखिलेशकुमार गय                        | <b>३</b> ५  | ξ    |
| •            |            | मन्तव्य – डॉ. अमृतलाल गाँधी                         | ₹           | ξ    |
| 3            | १८.        | मन्तव्य - भागचन्द जैन कवाड, प्राध्यापक (अंग्रेजी)   | υĘ          | 8    |
| Š            |            |                                                     |             | 8    |
| 2            | <b>ZAX</b> | RAN             | ZAX         | Z    |

| 🗱 १९.        | दर्पण                                             | 38  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>₩</b> २०. | 'विश्वपूज्य': जीवन–दर्शन                          | 83  |
| 🞇 २१.        | 'सूक्ति-सुधारस' (तृतीय खण्ड)                      | ५५  |
| 🎇 २२.        | प्रथम परिशिष्ट - (अकारादि अनुक्रमणिका)            | १२७ |
| 🞇 २३.        | द्वितीय परिशिष्ट - (विषयानुक्रमणिका)              | १४३ |
| 🞇 ર૪.        | तृतीय परिशिष्ट                                    |     |
|              | (अभिधान राजेन्द्र: पृष्ठ संख्या अनुक्रमणिका)      | १५५ |
| <b>?</b> 74. | चतुर्थ परिशिष्ट - जैन एवं जैनेतर ग्रन्थ: गाथा/    |     |
|              | श्लोकादि अनुक्रमणिका                              | १६७ |
| 🗱 २६.        | पंचम परिशिष्ट                                     |     |
|              | ('सूक्ति-सुधारस' में प्रयुक्त संदर्भ-ग्रन्थ सूची) | १८३ |
| View //      | विश्वपूज्य प्रणीत सम्पूर्ण वाङ्मय                 | १८७ |
| <b>%</b> २८. | लेखिका द्वय की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ               | १९३ |
|              |                                                   |     |



विश्वपूज्य समरणीय प्रभु श्रीमद्धिजय राजेन्द्रसूरीश्वरजी मः सा



पू. राप्ट्रसन्त आचार्य श्रीमद् विजय जयन्तसेन सूरीश्वरजी म.सा.



परम पूज्या सरलस्वभाविनी साध्वीरत्ना श्री महाप्रभाश्रीजी म. सा.



# समर्पण

रवि-प्रभा सम है मुखश्री, चन्द्र सम अति प्रशान्त ।
तिमिर में भटके जनके, दीप उज्जवल कान्त ॥ १ ॥
लघुता में प्रभुता भरी, विश्व-पूज्य मुनीन्द्र ।
करुणा सागर आप थे, यित के बने यतीन्द्र ॥ २ ॥
लोक-मंगली थे कमल, योगीश्वर गुरुराज ।
सुमन-माल सुन्दर सजी, करे समर्पण आज ॥ ३ ॥
अभिधान राजेन्द्र कोष, रचना रची ललाम ।
नित चरणों में आपके, विधियुत् करें प्रणाम ॥ ४ ॥
काव्य-शिल्प समझें नहीं, फिर भी किया प्रयास ।
गुरु-कृपा से यह बने, जन-मन का विश्वास ॥ ५ ॥
प्रियदर्शना की दर्शना, सुदर्शना भी साथ ।
राज रहे राजेन्द्र का, चरण झुकाते माथ ॥ ६ ॥

श्री ग्रजेन्द्रगुणगीतवेषु
 श्री ग्रजेन्द्रपदपद्यरेषु
 साध्वी प्रियदर्शनाश्री
 साध्वी सुदर्शनाश्री





विश्वविश्रुत है श्री अभिधान राजेन्द्र कोष । विश्व की आश्चर्यकारक घटना है ।

साधन दुर्लभ समय में इतना साग्र संगठन, संकलन अपने आप में एक अलौकिक सा प्रतीत होता है। रचनाकार निर्माता ने वर्षों तक इस कोष प्रणयन का चिन्तन किया, मनोयोगपूर्वक मनन किया, पश्चात् इस भगीरथ कार्य को संपादित करने का समायोजन किया।

महामंत्र नवकार की अगाध शक्ति ! कौन कह सकता है शब्दों में उसकी शक्ति को । उस महामंत्र में उनकी थी परम श्रद्धा सह अनुर्यक्त एवं सम्पूर्ण समर्पण के साथ उनकी थी परम भक्ति!

इस त्रिवेणी संगम से संकल्प साकार हुआ एवं शुभारंभ भी हो गया। १४ वर्षों की सतत साधना के बाद निर्मित हुआ यह अभिधान ग्रजेन्द्र कोष।

इसमें समाया है सम्पूर्ण जैन वाङ्मय या यों कहें कि जैन वाङ्मय का प्रतिनिधित्व करता है यह कोष। अंगोपांग से लेकर मूल, प्रकीर्णक, छेद ग्रन्थों के सन्दर्भों से समलंकृत है यह विग्रद्काय ग्रन्थ।

इस बृहद् विश्वकोष के निर्माता हैं परम योगीन्द्र सरस्वती पुत्र, समर्थ शासनप्रभावक , सिक्तया पालक, शिथिलाचार उन्मूलक, शुद्धसनातन सन्मार्ग प्रदर्शक जैनाचार्य विश्वपूज्य प्रात: स्मरणीय प्रभु श्रीमद् विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी महाराजा !

सागर में रत्नों की न्यूनता नहीं । 'जिन खोजा तिन पाइयों' यह कोष भी सागर है जो गहरा है, अथाह है और अपार है। यह ज्ञान सिंधु नाना प्रकार की सुक्ति रत्नों का भंडार है।

इस ग्रन्थराज ने जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शान्त की । मनीषियों की मनीषा में अभिवृद्धि की ।

इस महासागर में मुक्ताओं की कमी नहीं । सूक्तियों की श्रेणिबद्ध पंक्तियाँ प्रतीत होती हैं । प्रस्तुत पुस्तक है जन-जन के सम्मुख 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि-सुधारस' (१ से ७ खण्ड)।

मेरी आज्ञानुवर्तिनी विदुषी सुसाध्वी श्री डॉ. प्रियदर्शनाश्रीजी एवं सुसाध्वीश्री डॉ. सुदर्शनाश्रीजी ने अपनी गुरुमिक्त को प्रदर्शित किया है इस 'सूक्ति-सुधारस' को आलेखित करके । गुरुदेव के प्रति संपूर्ण समर्पित उनके भाव ने ही यह अनुटा उपहार पाठकों के सम्मुख रखने को प्रोत्साहित किया है उनको ।

यह 'सूनित-सुधारस' (१ से ७ खण्ड) जिज्ञासु जनों के लिए अत्यन्त ही सुन्दर है। 'गागर में सागर है'। गुरुदेव की अमर कृति कालजयी कृति है, जो उनकी उत्कृष्ट त्याग भावना की सतत अप्रमत्त स्थिति को उजागर करनेवाली कृति है। निरन्तर ज्ञान-ध्यान में लीन रहकर तपोधनी गुरुदेवश्री 'महतो महियान्' पद पर प्रतिष्ठित हो गए हैं; उन्हें कषायों पर विजयश्री प्राप्त करने में बड़ी सफलता मिली और वे बीसवीं शताब्दि के सदा के लिए संस्मरणीय परमश्रेष्ठ पुरुष बन गए हैं।

प्रस्तुत कृति की लेखिका डॉ. प्रियदर्शनाश्रीजी एवं डॉ. सुदर्शनाश्रीजी अभिनन्दन की पात्रा हैं, जो अहर्निश 'अभिधान राजेन्द्र कोष' के गहरे सागरमें गोते लगाती रहती हैं। 'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ' की उक्ति के अनुसार श्रम, समय, मन-मस्तिष्क सभी को सार्थक किया है श्रमणी द्वयने।

मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन के साथ खूब-खूब बधाई इस कृति की लेखिका साध्वीद्वय को । वृद्धि हो उनकी इस प्रवृत्ति में, यही आकांक्षा ।

राजेन्द्र सूरि जैन ज्ञानमंदिर अहमदाबाद दि. २९-४-९८ अक्षय तृतीया - विजय जयन्तसेन सूरि





विदुषी डॉ. साध्वीश्री प्रिय-सुदर्शनाश्रीजीम. आदि, अनुवंदना सुखसाता ।

आपके द्वारा प्रेषित 'विश्वपूज्य' (श्रीमद् राजेन्द्रसूरिः जीवन-सौरभ), 'अभिधान राजेन्द्रकोष में, सूक्ति-सुधारस' (1 से 7 खण्ड) एवं 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, जैनदर्शन वाटिका' की पाण्डुलिपियाँ मिली हैं। पुस्तकें सुंदर हैं। आपकी श्रुत भक्ति अनुमोदनीय है। आपका यह लेखनश्रम अनेक व्यक्तियों के लिये चित्त के विश्राम का कारण बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आगमिक साहित्य के चिंतन स्वाध्याय में आपका साहित्य मददगार बनेगा।

उत्तरोत्तर साहित्य क्षेत्र में आपका योगदान मिलता रहे, यही मंगल कामना करता हैं।

उदयपुर 14-5-98 *पचसागरसूरि* श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र कोबा-382009 (गुज.)





जिनशासन में स्वाध्याय का महत्त्व सर्वाधिक है। जैसे देह प्राणों पर आधारित है वैसे ही जिनशासन स्वाध्याय पर। आचार-प्रधान ग्रन्थों में साधु के लिए पन्द्रह घंटे स्वाध्याय का विधान है। निद्रा, आहार, विहार एवं निहार का जो समय है वह भी स्वाध्याय की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए है अर्थात् जीवन पूर्ण रूप से स्वाध्यायमय ही होना चाहिए ऐसा जिनशासन का उद्घोष है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा इन पाँच प्रभेदों से स्वाध्याय के स्वरूप को दर्शाया गया है, इनका क्रम व्यवस्थित एवं व्यावहारिक है।

श्रमण जीवन एवं स्वाध्याय ये दोनों-दूध में शक्कर की मीठास के समान एकमेक हैं। वास्तविक श्रमण का जीवन स्वाध्यायमय ही होता है। क्षमाश्रमण का अर्थ है 'क्षमा के लिए श्रम रत' और क्षमा की उपलब्धि स्वाध्याय से ही प्राप्त होती है। स्वाध्याय हीन श्रमण क्षमाश्रमण हो ही नहीं सकता। श्रमण वर्ग आज स्वाध्याय रत हैं और उसके प्रतिफल रूप में अनेक साधु-साध्वी आगमज्ञ बने हैं।

्र प्रात:स्मरणीय विश्व पूज्य श्रीमद्विजय गजेन्द्रसूरीश्वरजी महाग्रजा ने अभिधान गजेन्द्र कोष के सप्त भागों का निर्माण कर स्वाध्याय का सुफल विश्व को भेंट किया है।

उन सात भागों का मनन चिन्तन कर विदुषी साध्वीरलाश्री महाप्रभाश्रीजीम. की विनयरला साध्वीजी श्री डॉ. प्रियदर्शनाश्रीजी एवं डॉ. श्री सुदर्शनाश्रीजी ने " अभिधान ग्रजेन्द्र कोष में, सूक्ति—सुधारस" को सात खण्डों में निर्मित किया हैं जो आगमों के अनेक रहस्यों के मर्म से ओतप्रोत हैं।

साध्वी द्वय सतत स्वाध्याय मग्ना हैं, इन्हें अध्ययन एवं अध्यापन का इतना रस है कि कभी-कभी आहार की भी आवश्यकता नहीं खती। अध्ययन-अध्यापन का रस ऐसा है कि जो आहार के रस की भी पूर्त कर देता है। 'स्वित सुधारस' (१ से ७ खण्ड) के माध्यम से इन्होंने प्रवचनसेवा, दादागुरुदेव श्रीमद्विजय गजेन्द्रसूरीश्वरजी महाग्रजा के वचनों की सेवा, तथा संघ-सेवा का अनुपम कार्य किया है।

'सूक्ति सुधारस' में क्या है ? यह तो यह पुस्तक स्वयं दर्शा रही है। पाठक गण इसमें दर्शित पथ पर चलना प्रारंभ करेंगे तो कषाय परिणति का हास होकर गुणश्रेणी पर आरोहण कर अति शीघ्र मुक्ति सुख के उपभोक्ता बनेंगे; यह निस्संदेह सत्य है।

साध्वी द्वय द्वारा लिखित ये 'सात खण्ड' भव्यात्मा के मिथ्यात्वमल को दूर करने में एवं सम्यग्दर्शन प्राप्त करवाने में सहायक बनें, यही अंतराभिलाषा.

भीनमाल वि. संवत् २०५५, वैशाख वदि १०

मुनि जयानंद





लगभग दस वर्ष पूर्व जालोर - स्वर्णगिरितीर्थ - विश्वपूज्य की साधना स्थली पर हमनें 36 दिवसीय अखण्ड मौनपूर्वक आयम्बल व जप के साथ आराधना की थी, उस समय हमारे हृदय-मन्दिर में विश्वपूज्य श्रीमद् राजेन्द्र सूरीश्वरजी गुरुदेव श्री की भव्यतम प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई, जिसके दर्शन कर एक चलचित्र की तरह हमारे नयन-पट पर गुरुवर की सौम्य, प्रशान्त, करुणाई और कोमल भावमुद्रा सहित मधुर मुस्कान अंकित हो गई। फिर हमें उनके एक के बाद एक अभिधान राजेन्द्र कोष के सप्त भाग दिखाई दिए और उन ग्रन्थों के पास एक दिव्य महर्षि की नयन रम्य छवि जगमगाने लगी। उनके नयन खुले और उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में हमें संकेत दिए! और हम चित्र लिखित-सी रह गई। तत्पश्चात् आँखें खोली तो न तो वहाँ गुरुदेव थे और न उनका कोष। तभी से हम दोनों ने दृढ़ संकल्प किया कि हम विश्वपूज्य एवं उनके द्वार निर्मित कोष पर कार्य करेंगी और जो कुछ भी मधु-सञ्चय होगा, वह जनता-जनार्दन को देंगी! विश्वपूज्य का सौरभ सर्वत्र फैलाएँगी। उनका वरदान हमारे समस्त ग्रन्थ-प्रणयन की आत्मा है।

16 जून, सन् 1989 के शुभ दिन 'अभिधान ग्रजेन्द्र कोष' में, 'सूक्ति-सुधारस' के लेखन -कार्य का शुभारम्भ किया ।

वस्तुत: इस ग्रन्थ-प्रणयन की प्रेरणा हमें विश्वपूज्य गुरुदेवश्री की असीम कृपा-वृष्टि, दिव्याशीर्वाद, करुणा और प्रेम से ही मिली है ।

'स्वित' शब्द सु + उक्ति इन दो शब्दों से निष्यन्न है। सु अर्थात् श्रेष्ठ और उक्ति का अर्थ है कथन। स्वित अर्थात् सुकथन। सुकथन जीवन को सुसंस्कृत एवं मानवीय गुणों से अलंकृत करने के लिए उपयोगी है। सैकडों दलीलें एक तरफ और एक चुटैल सुभाषित एक तरफ। सुत्तनिपात में कहा है —

#### 'विञ्चात साग्रनि सुभासितानि' <sup>1</sup>

सुभाषित ज्ञान के सार होते हैं। दार्शनिकों, मनीषियों, संतों, कवियों तथा साहित्यकारों ने अपने सद्ग्रन्थों में मानव को जो हितोपदेश दिया है तथा

1. सुत्तनिपात - 2/21/6

मर्हाष-ज्ञानीजन अपने प्रवचनों के द्वारा जो सुवचनामृत पिलाते हैं - वह संजीवनी औषधितुल्य है।

नि:संदेह सुभाषित, सुकथन या सूक्तियाँ उत्प्रेरक, मार्मिक, हृदयस्पर्शी, संक्षिप्त, सारगर्भित अनुभूत और कालजयी होती हैं। इसीकारण सुकथनों / सूक्तियों का विद्युत्–सा चमत्कारी प्रभाव होता है। सूक्तियों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महर्षि विश्वष्ठ ने योगवाशिष्ठ में कहा है — "महान् व्यक्तियों की सूक्तियाँ अपूर्व आनन्द देनेवाली, उत्कृष्टतर पद पर पहुँचानेवाली और मोह को पूर्णतया दूर करनेवाली होती हैं।" यही बात शब्दान्तर में आचार्य शुभचन्द्र ने ज्ञानार्णव में कही है — "मनुष्य के अन्तर्इदय को जगाने के लिए, सत्यासत्य के निर्णय के लिए, लोक-कल्याण के लिए, विश्व-शान्ति और सम्यक् तत्त्व का बोध देने के लिए सत्युरुषों की सूक्ति का प्रवर्तन होता है।" 2

सुवचनों, सुकथनों को धरती का अमृतरस कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कालजयी सूब्तियाँ वास्तव में अमृतरस के समान चिरकाल से प्रतिष्ठित रही हैं और अमृत के सदृश ही उन्होंने संजीवनी का कार्य भी किया है। इस संजीवनी रस के सेवन मात्र से मृतवत् मूर्ख प्राणी, जिन्हें हम असल में मरे हुए कहते हैं, जीवित हो जाते हैं, प्राणवान् दिखाई देने लगते हैं। मनीषियों का कथन हैं कि जिसके पास ज्ञान है, वही जीवित है, जो अज्ञानी है वह तो मग हुआ ही होता है। इन मृत प्राणियों को जीवित करने का अमृत महान् ग्रन्थ अभिधान-गजेन्द्र कोष में प्राप्त होगा। शिवलीलार्णव में कहा है — "जिस प्रकार बालू में पड़ा पानी वहीं सूख जाता है, उसीप्रकार संगीत भी केवल कान तक पहुँचकर सूख जाता है, किन्तु कवि की सूब्ति में ही ऐसी शिक्त है, कि वह सुगन्धयुक्त अमृत के समान हृदय के अन्तस्तल तक पहुँचकर मन को सदैव आह्लादित करती खती है। 3 इसीलिए 'सुभाषितों का रस अन्य रसों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।' 4 अमृतरस छलकाती ये सूक्तियाँ

अपूर्वाह्लाद दायिन्यः उच्चैस्तर पदात्रयाः । अतिमोहापद्वारिण्यः सूक्त्यो हि महिवसाम् ॥

प्रबोधाय विवेकाय, हिताय प्रश्नमाय च ।
 सम्यक् तत्त्वोपदेशाय, सतां सूक्ति प्रवर्तते ॥
 जानार्णव

कर्णगतं शुष्यति कर्ण एव, संगीतकं सैकत वारिग्रैत्या ।
 आनन्दस्त्यन्तरनुप्रविष्य, स्कि कवे तेव सुधा सगन्धा ॥ — शिवलीलार्णव

नूनं सुभाषित रसोन्यः रसातिज्ञावी — योग वाशिष्ठ 5/4/5

अन्तस्तल को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। वस्तुत: जीवन को सुर्राभत व सुशोभित करनेवाला सुभाषित एक अनमोल रत्न है।

सुभाषित में जो माधुर्य रस होता है, उसका वर्णन करते हुए कहा है — "सुभाषित का रस इतना मधुर [मीठा] है कि उसके आगे द्राक्षा म्लानमुखी हो गई। मिश्री सूखकर पत्थर जैसी किर्यकरी हो गई और सुधा भयभीत होकर स्वर्ग में चली गई।" 1

अभिधान राजेन्द्र कोष की ये सूक्तियाँ अनुभव के 'सार' जैसी, समुद्र-मन्थन के 'अमृत' जैसी, दिघ-मन्थन के 'मक्खन' जैसी और मनीषियों के आनन्ददायक 'साक्षात्कार' जैसी ''देखन में छोटे लगे, घाव करे गम्भीर' की उक्ति को चिरतार्थ करती हैं। इनका प्रभाव गहन हैं। ये अन्तर ज्योति जगाती हैं।

वास्तव में, अभिधान राजेन्द्र कोष एक ऐसी अमरकृति है, जो देश-विदेश में लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी है। यह एक ऐसा विराट् शब्द-कोष है, जिसमें परम मधुर अर्धमागधी भाषा, इक्षुरस के समान पुष्टिकारक प्राकृतभाषा और अमृतवर्षिणी संस्कृत भाषा के शब्दों का सरस व सरल निरुपण हुआ है।

विश्वपूज्य परमार्यध्यपाद मंगलमूर्ति गुरुदेव श्रीमद् राजेन्द्र-सूरीश्वरजी महाराजा साहेब पुरातन ऋषि परम्परा के महामुनीश्वर थे, जिनका तपोबल एवं ज्ञान-साधना अनुपम, अद्वितीय थी। इस प्रज्ञामहर्षि ने सन् 1890 में इस कोष का श्रीगणेश किया तथा सात भागों में 14 वर्षों तक अपूर्व स्वाध्याय, चिन्तन एवं साधना से सन् 1903 में परिपूर्ण किया। लोक-मङ्गल का यह कोष सुधा-सिन्धु है।

इस कोष में सूक्तियों का निरुपण-कौशल पण्डितों, दार्शनिकों और साधारण जनता-जनार्दन के लिए समान उपयोगी है।

इस कोष की महनीयता को दर्शाना सूर्य को दीपक दिखाना है। हमने अभिधान राजेन्द्र कोष की लगभग 2700 सूक्तियों का हिन्दी सरलार्थ प्रस्तुत कृति 'सूक्ति सुधारस' के सात खण्डों में किया है।

'सूक्ति सुधारस' अर्थात् अभिधान ग्रजेन्द्र-कोष-सिन्धु के मन्थन से नि:सृत अमृत-रस से गूँथा गया शाश्वत सत्य का वह भव्य गुलदस्ता है, जिसमें 2667 सुकथनों/सूक्तियों की मुस्कग्रती कलियों खिली हुई हैं।

ऐसे विशाल और विग्रट कोष-सिन्धु की सुक्ति रूपी मणि-रत्नों को

द्राक्षाम्लानमुखी जाता, शर्करा चाश्मतां गता, सुभाषित रसस्याग्रे, सुधा भीता दिवंगता ॥

खोजना कुशल गोताखोर से सम्भव है। हम निपट अज्ञानी हैं — न तो साहित्य-विभूषा को जानती हैं, न दर्शन की गरिमा को समझती हैं और न व्याकरण की बारीकी समझती हैं, फिर भी हमने इस कोष के सात भागों की सूक्तियों को सात खण्डों में व्याख्यायित करने की बालचेष्टा की है। यह भी विश्वपूज्य के प्रति हमारी अखण्ड भक्ति के कारण।

हमारा बाल प्रयास केवल ऐसा ही है —
वक्तुं गुणान् गुण समुद्र ! शशाङ्ककान्तान् ।
कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या
कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्र चक्रं ।
को वा तरीतुमलमम्बुनिर्धि भुजाभ्याम् ॥

हमने अपनी भुजाओं से कोष रूपी विशाल समुद्र को तैरने का प्रयास केवल विश्व-विभु परम कृपालु गुरुदेवश्री के प्रति हमारी अखण्ड श्रद्धा और प.पू. परमाराध्यपाद प्रशान्तमूर्ति कविरल आचार्य देवेश श्रीमद् विजय विद्याचन्द्र-सूरीश्वरजी म.सा. तत्पट्टालंकार प. पूज्यपाद साहित्यमनीषी राष्ट्रसन्त श्रीमद् विजय जयन्तसेनसूरीश्वरजी महाराजा साहेब की असीमकृपा तथा परम पूज्या परमोपकारिणी गुरुवर्या श्री हेतश्रीजी म.सा. एवं परम पूज्या सरलस्वभाविनी स्नेह-वात्सल्यमयी साध्वीरला श्री महाप्रभाश्रीजी म. सा. [हमारी सांसारिक पूज्या दादीजी] की प्रीति से किया है। जो कुछ भी इसमें हैं, वह इन्हीं पञ्चमूर्ति का प्रसाद है।

हम प्रणत हैं उन पंचमूर्ति के चरण कमलों में, जिनके स्नेह-वात्सल्य व आशीर्वचन से प्रस्तुत ग्रन्थ साकार हो सका है।

हमारी जीवन-क्यारी को सदा सींचनेवाली परम श्रद्धेया [हमारी संसारपक्षीय दादीजी] पूज्यवर्या श्री के अनन्य उपकारों को शब्दों के दायरे में बाँधने में हम असमर्थ हैं। उनके द्वारा प्राप्त अमित वात्सल्य व सहयोग से ही हमें सतत ज्ञान-ध्यान, पठन-पाठन, लेखन व स्वाध्यायादि करने में हरतरह की सुविधा रही है। आपके इन अनन्त उपकारों से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकतीं।

हमारे पास इन गुरुजनों के प्रति आभार-प्रदर्शन करने के लिए न तो शब्द है, न कौशल है, न कला है और न ही अलंकार ! फिर भी हम इनकी करुण, कृपा और वात्सल्य का अमृतपान कर प्रस्तुत ग्रंथ के आलेखन में सक्षम बन सकी हैं।

हम उनके पद-पद्मों में अनन्यभावेन समर्पित हैं, नतमस्तक हैं।

इसमें जो कुछ भी श्रेष्ठ और मौलिक है, उस गुरु-सत्ता के शुभाशीष का ही यह शुभ फल है।

विश्वपूज्य प्रभु श्रीमद् राजेन्द्रसूरि शताब्दि-दशाब्दि महोत्सव के उपलक्ष्य में अभिधान राजेन्द्र कोष के सुगन्धित सुमनों से श्रद्धा-भक्ति के स्वर्णिम धागे से गूंथी यह तृतीय सुमनमाला उन्हें पहना रही हैं, विश्वपूज्य प्रभु हमारी इस नन्हीं माला को स्वीकार करें।

हमें विश्वास है यह श्रद्धा-भक्ति-सुमन जन-जीवन को धर्म, नीति-दर्शन-ज्ञान-आचार, राष्ट्रधर्म, आरोग्य, उपदेश, विनय-विवेक, नम्रता, तप-संयम, सन्तोष-सदाचार, क्षमा, दया, करुणा, आहिंसा-सत्य आदि की सौरभ से महकाता रहेगा और हमारे तथा जन-जन के आस्था के केन्द्र विश्वपूज्य की यश: सुरिभ समस्त जगत् में फैलाता रहेगा।

इस ग्रन्थ में तुटियाँ होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हर मानव कृति में कुछ न कुछ तुटियाँ रह ही जाती हैं। इसीलिए लेनिन ने ठीक ही कहा है: तुटियाँ तो केवल उसी से नहीं होगी जो कभी कोई काम करे ही नहीं।

> गच्छतः स्खलनं क्वापि, भवत्येव प्रमादतः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र, समादधति सज्जनाः ॥

> > - श्री राजेन्द्रगुणगीतवेणु

- श्री राजेन्द्रपदपद्मरेणु

**डॉ. प्रियदर्शनाश्री,** एम. ए., पीएच.-डी.

*डॉ. सुदर्शनाभ्री,* एम. ए., पीएच.-डी.



हम परम पूज्य राष्ट्रसन्त आचार्यदेव श्रीमद् जयन्तसेन सूरीश्वरजी म. सा. ''मधुकर'', परम पूज्य राष्ट्रसन्त आचार्यदेव श्रीमद् पद्मसागर सूरीश्वरजी म. सा. एवं प. पू. मुनिप्रवर श्री जयानन्द विजयजी म. सा. के चरण कमलों में वंदना करती हैं, जिन्होंने असीम कृपा करके अपने मन्तव्य लिखकर हमें अनुगृहीत किया है। हमें उनकी शुभप्रेरणा व शुभाशीष सदा मिलती रहे, यही करबद्ध प्रार्थना है।

इसके साथ ही हमारी सुविनीत गुरुबहर्ने सुसाध्वीजी श्री आत्मदर्शनाश्रीजी, श्रीसम्यग्दर्शनाश्रीजी (सांसारिक सहोदरबहर्ने), श्री चारूदर्शनाश्रीजी एवं श्री प्रीतिदर्शनाश्रीजी (एम.ए.) की शुभकामना का सम्बल भी इस ग्रन्थ के प्रणयन में साथ रहा है। अत: उनके प्रति भी इदय से आभारी हैं।

हम पद्म विभूषण, पूर्व भारतीय राजदूत ब्रिटेन, विश्वविख्यात विधिवेत्ता एवं महान् साहित्यकार माननीय डॉ. श्रीमान् लक्ष्मीमल्लजी सिंघवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हैं, जिन्होंने अति भव्य मन्तव्य लिखकर हमें प्रेरित किया है। तदर्थ हम उनके प्रति हृदय से अत्यन्त आभारी हैं।

इस अवसर पर हिन्दी-अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध मनीषी सरलमना माननीय डो. श्री जवाहरचन्द्रजी पटनी का योगदान भी जीवन में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। पिछले दो वर्षों से सतत उनकी यही प्रेरणा रही कि आप शीम्रातिशीम्र 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस' [1 से 7 खण्ड], 'अभिधान राजेन्द्र कोष में जैनदर्शन वाटिका', 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, कथा-कुसुम' और 'विश्वपूज्य' (श्रीमद राजेन्द्रसूिः जीवन-सौरभ) आदि ग्रन्थों को सम्पन्न करें। उनकी सिकय प्रेरणा, सफल निर्देशन, सतत प्रोत्साहन व आत्मीयतापूर्ण सहयोग-सुझाव के कारण ही ये ग्रन्थ [1 से 10 खण्ड] यथासमय पूर्ण हो सके हैं। पटनी साठ ने अपने अमूल्य क्षणों का सदुपयोग प्रस्तुतं ग्रन्थ के अवलोकन में किया। हमने यह अनुभव किया कि देहयष्टि वार्धक्य के कारण कृश होती है, परन्तु आत्मा अजर अमर है। गीता में कहा है:

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मास्तः ॥ कर्मयोगी का यही अमर स्वस्थ्य है । हम साध्वीद्वय उनके प्रति इदय से कृतज्ञा हैं। इतना ही नहीं, अपितु प्रस्तुत ग्रन्थों के अनुरूप अपना आमुख लिखने का कष्ट किया तदर्थ भी हम आभारी हैं।

उनके इस प्रयास के लिए हम धन्यवाद या कृतज्ञता ज्ञापन कर उनके अमूल्य श्रम का अवमूल्यन नहीं करना चाहतीं। बस, इतना ही कहेंगी कि इस सम्पूर्ण कार्य के निमित्त उन्हें ज्ञान के इस अथाह सागर में बार-बार डुबिकयाँ लगाने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, वह उनके लिए महान् सौभाग्य है।

तत्पश्चात् अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में सफल मार्गदर्शन देनेवाले शिक्षा गुरुजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करना हमाग्र परम कर्तव्य है । बी. ए. [प्रथम खण्ड] से लेकर आजतक हमारे शोध निर्देशक माननीय डॉ. श्री अखिलेशकुमारजी यय सा. द्वार्य सफल निर्देशन, सतत प्रोत्साहन एवं निरन्तर प्रेरणा को विस्मृत नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप अध्ययन के क्षेत्र में हम प्रगतिपथ पर अग्रसर हुईं। इसी कड़ी में श्री पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध-संस्थान वाराणसी के निदेशक माननीय डॉ. श्री सागरमलजी जैन के द्वारा प्राप्त सहयोग को भी जीवन में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पाश्वंनाथ विद्याश्रम के परिसर में सालभर रहकर हम साध्वी द्वय ने 'आचारंग का नीतिशास्त्रीय अध्ययन' और 'आनन्दघन का रहस्यवाद' — इन दोनों शोध-प्रबन्ध-ग्रन्थों को पूर्ण किया था, जो पीएच.डी. की उपाधि के लिए अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र) ने स्वीकृत किये। इन दोनों शोध-प्रबन्ध ग्रन्थों को पूर्ण करने में डॉ. जैन सा. का अमूल्य योगदान रहा है। इतना ही नहीं, प्रस्तुत ग्रन्थों के अनुरूप मन्तव्य लिखने का कष्ट किया। तदर्थ भी हम आभारी हैं।

इनके अतिरिक्त विश्रुत पण्डितवर्य माननीय श्रीमान् दलसुख भाई मालविणयाजी, विद्वद्वयं डॉ. श्री नेमीचन्दजी जैन, शास्त्रसिद्धान्त रहस्यविद् ? पण्डितवर्य श्री गोविन्दरामजी व्यास, विद्वद्वर्य पं. श्री जयनन्दनजी झा, पण्डितवर्य श्री हीरालालजी शास्त्री एम.ए., हिन्दी अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध मनीषी श्री भागचन्दजी जैन, एवं डॉ. श्री अमृतलालजी गाँधी ने भी मन्तव्य लिखकर स्नेहपूर्ण उदारता दिखाई, तदर्थ हम उन सबके प्रति भी हृदय से अत्यन्त आभारी हैं।

अन्त में उन सभी का आभार मानती हैं जिनका हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष सहकार / सहयोग मिला है ।

यह कृति केवल हमारी बालचेष्टा है, अत: सुविञ्ज, उदारमना सञ्जन हमारी वृटियों के लिए क्षमा करें।

पौष शुक्ला सप्तमी 5 जनवरी. 1998 – डॉ. प्रियदर्शनाश्री – डॉ. सुदर्शनाश्री

### सुकृत सहयोगिनी

श्रुतज्ञानानुरागिणी श्राविकारत्न, भीनमाल, [राज.] भारतीय संस्कृति में नारी की गरिमा के लिए मनुस्मृति का यह कथन अक्षरश: सत्य है –

> यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तत्र देवताः ।

यथार्थ में श्री राजेन्द्र जैन महिला मंडल भीनमाल की श्रुतज्ञान के प्रति रूचि अनुमोदनीय है, उसी का दिव्यफल है इस पुस्तक का प्रकाशन ।

इस सुकृत में सहयोग देकर महिला मंडल ने नारी महिमा को अक्षुण्ण रखा है।

वे "अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति सुधारस" (तृतीय खंड) का प्रकाशन करवा रही हैं। उनकी विद्यानुरागिता की हम भूरिभूरि प्रशंसा करती हैं। भीनमाल निवासिनी इन सुश्राविकाओं को प्रस्तुत पुस्तक-मुद्रण में अनुपम सहयोग के लिए प. पूज्या वयोवृद्धा सरलस्वभाविनी वात्सल्यमयी साध्वीरला श्री महाप्रभाश्रीजी म. सा. (पू. दादीजी म.सा.) आशीष देती हैं तथा साथ ही हम भी इन्हें धन्यवाद देती हुई यह मंगलकामना करती हैं कि इनके अन्तःकरण में यथावत् ज्ञानानुराग, विद्याप्रेम और श्रुतज्ञान के प्रति आतंरिक लगाव-रूचि व अनुराग दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धिगत होता रहें। यही अध्यर्थना।

- डॉ. प्रियदर्शनाश्री
- डॉ. सुदर्शनाश्री

— **डॉ. जवाहरचन्द्र पटनी,** एम. ए. (हिन्दी-अंग्रेजी), पीएच. डी., बी.टी.

विश्वपूज्य श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी विरले सन्त थे। उनके जीवन-दर्शन से यह ज्ञात होता है कि वे लोक मंगल के क्षीर-सागर थे। उनके प्रति मेरी श्रद्धा-भिक्त तब विशेष बढ़ी, जब मैंने किलकाल कल्पतरू श्री वल्लभसूरिजी पर 'किलकाल कल्पतरू' महाग्रन्थ का प्रणयन किया, जो पीएच. डी. उपाधि के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय ने स्वीकृत किया। विश्वपूज्य प्रणीत 'अभिधान राजेन्द्र कोष' से मुझे बहुत सहायता मिली। उनके पुनीत पद-पद्मों में कोटिश: वन्दन!

फिर पूज्या डॉ. साध्वी द्वय श्री प्रियदर्शनाश्रीजी म. एवं डॉ. श्री सुदर्शनाश्रीजी म. के ग्रन्थ — 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, जैनदर्शन वाटिका', 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति—सुधारस' [1 से 7 खण्ड], 'विश्वपूज्य' [श्रीमद् राजेन्द्रसूरि: जीवन—सौरम), 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, कथा—कुसुम', 'सुगन्धित सुमन', 'जीवन की मुस्कान' एवं 'जिन खोजा तिन पाइयों' आदि ग्रन्थों का अवलोकन किया। विदुषी साध्वी द्वय ने विश्वपूज्य की तपश्चर्या, कर्मठता एवं कोमलता का जो वर्णन किया है, उससे मैं अभिभूत हो गया और मेरे सम्मुख इस भोगवादी आधुनिक युग में पुरतन ऋषि—महर्षि का विराद् और विनम्र करुणार्द्र तथा सरल, लोक—मंगल का साक्षात् रूप दिखाई दिया।

श्री विश्वपूज्य इतने दृढ़ थे कि भयंकर झंझावातों और संघर्षों में भी अडिंग रहे। सर्वञ्च वीतराग प्रभु के परमपुनीत स्मरण से वे अपनी नन्हीं देह-किश्ती को उफनते समुद्र में निर्भय चलाते रहें। स्मरण हो आता है, परम गीतार्थ महान् आचार्य मानतुंगसूरिजी रचित महाकाव्य भक्तामर का यह अमर श्लोक —

> 'अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोल्बण वाडवाग्नौ । रङ्गत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रा — स्त्रासं विद्याय भवतः स्मरणाद् ब्रजन्ति ॥'

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 19

हे स्वामिन् ! क्षुब्ध बने हुए भयंकर मगरमच्छों के समूह और पाठीन तथा पीठ जाति के मत्स्य व भयंकर वड़वानल अग्नि जिसमें है, ऐसे समुद्र में जिनके जहाज लहरों के अग्रभाग पर स्थित हैं; ऐसे जहाजवाले लोग आपका मात्र स्मरण करने से ही भयरिहत होकर निर्विष्नरूप से इच्छित स्थान पर पहुँचते हैं।

विदुषी डॉ. साध्वी द्वय ने विश्वपूज्य के विराद् और कोमल जीवन का यथार्थ वर्णन किया है। उससे यह सहज प्रतीति होती है कि विश्वपूज्य कर्मयोगी महर्षि थे, जिन्होंने उस युग में व्याप्त भ्रष्टाचार और आडम्बर को मियने के लिए ग्राम-ग्राम, नगर-नगर, वन-उपवन में पैदल विहार किया। व्यसनमुक्त समाज के निर्माण में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया।

विदुषी लेखिकाओंने यह बताया है कि इस महर्षि ने व्यक्ति और समाज को सुसंस्कृत करने हेतु सदाचार-सुचिरत्र पर बल दिया तथा सत्साहित्य द्वारा भारतीय गौरवशालिनी संस्कृति को अपनाने के लिए अभिप्रेरित किया।

इस महर्षि ने हिन्दी में भिक्तरस-पूर्ण स्तवन, पद एवं सज्झायादि गीत लिखे हैं। जो सर्वजनहिताय, स्वान्त: सुखाय और भिक्तरस प्रधान हैं। इनकी समस्त कृतियाँ लोकमंगल की अमृत गगरियाँ हैं।

गीतों में शास्त्रीय संगीत एवं पूजा-गीतों की लाविणयाँ हैं जिनमें माधुर्य भरपूर हैं। विश्वपूज्य ने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं दृष्टान्त आदि अलंकारों का अपने काव्य में प्रयोग किया है, जो अप्रयास है। ऐसा लगता है कि कविता उनकी इदय वीणा पर सहज ही झंकृत होती थी। उन्होंने यद्यपि स्वान्त: सुखाय गीत रचना की है, परन्तु इनमें लोकमाङ्गल्य का अमृत स्रवित होता है।

उनके तपोमय जीवन में प्रेम और वात्सल्य की अमी-वृष्टि होती है।

विश्वपूज्य अर्धमागधी, प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं के अद्वितीय महापण्डित थे। उनकी अमरकृति — 'अभिधान राजेन्द्र कोष' में इन तीन भाषाओं के शब्दों की सारगिषत और वैज्ञानिक व्याख्याएँ हैं। यह केवल पण्डितवरों का ही चिन्तामणि रत्न नहीं है, अपितु जनसाधारण को भी इस अमृत-सरोवर का अमृत-पान करके परम तृप्ति का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए — जैनधर्म में 'नीवि' और 'गहुँली' शब्द प्रचलित हैं। इन शब्दों की व्याख्या मुझे कहीं भी नहीं मिली। इन शब्दों का समाधान इस कोष में है। 'नीवि' अर्थात् नियमपालन करते हुए विधिपूर्वक आहार लेना। गहुँली गुरु-भगवंतों के शुभागमन पर मार्ग में अक्षत का स्वस्तिक करके उनकी वधामणी करते हैं और गुरुवर के प्रवचन के पश्चात् गीत द्वारा गहुँली गीत गाया जाता है।

इनकी व्युत्पत्ति-व्याख्या 'अभिधान ग्रजेन्द्र कोष' में मिलीं । पुग्रतनकाल में गेहूँ का स्वस्तिक करके गुरुजनों का सत्कार किया जाता था । कालान्तर में अक्षत-चावल का प्रचलन हो गया । यह शब्द योगरूढ़ हो गया, इसलिए गुरु भगवंतों के सम्मान में गाया जानेवाला गीत भी गहुँली हो गया । स्वर्ण मोहगें या रत्नों से गहुँली क्यों न हो, वह गहुँली ही कही जाती है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनेक शब्द जिनवाणी की गंगोत्री में लुढ़क-लुढ़क कर, घिस-घिस कर शालिग्राम बन जाते हैं । विश्वपूज्य ने प्रत्येक शब्द के उद्गम-स्रोत की गहन व्याख्या की है । अत: यह कोष वैज्ञानिक है, साहित्यकार्गे एवं कवियों के लिए रसात्मक है तथा जनसाधारण के लिए शिव-प्रसाद है ।

जब कोष की बात आती है तो हमारा मस्तक हिमगिरि के समान विराट् गुरुवर के चरण-कमलों में श्रद्धावनत हो जाता है। षष्टिपूर्ति के तीन वर्ष बाद 63 वर्ष की वृद्धावस्था में विश्वपूज्य ने 'अधिधान राजेन्द्र कोष' का श्रीगणेश किया और 14 वर्ष के अनवरत परिश्रम व लगन से 76 वर्ष की आयु में इसे परिसम्पन्न किया।

इनके इस महत्दान का मूल्याङ्कन करते हुए मुझे महाँष दधीचि की पौराणिक कथा का स्मरण हो आता है, जिसमें इन्द्र ने देवासुर संग्राम में देवों की हार और असुरों की जय से निराश होकर इस महाँष से अस्थिदान की प्रार्थना की थी। सत् विजयाकांक्षा की मंगल-भावना से इस महाँष ने अनशन तप से देह सुखाकर अस्थिदान इन्द्र को दिया था, जिससे वज्रायुध बना। इन्द्र ने वज्रायुध से असुरों को पराजित किया। इसप्रकार सत् की विजय और असत् की पराजय हुई। 'सत्यमेव जयते' का उद्घोष हुआ।

सचमुच यह कोष वज्रायुध के समान सत्य की रक्षा करनेवाला और असत्य का विध्वंस करनेवाला है।

विदुषी साध्वी द्वय ने इस महाग्रन्थ का मन्थन करके जो अमृत प्राप्त किया है, वह जनता-जनार्दन को समर्पित कर दिया है।

सारांश में - यह ग्रन्थ 'सत्यं-शिवं-सुंदरम्' की परमोज्ज्वल ज्योति सब युगों में जगमगाता रहेगा — यावत्चन्द्रदिवाकरौ ।

इस कोष की लोकप्रियता इतनी है कि साण्डेयव ग्राम (जिला-पाली-राजस्थान) के लघु पुस्तकालय में भी इसके नवीन संस्करण के सातों भाग विद्यमान हैं। यही नहीं, भारत के समस्त विश्वविद्यालयों, श्रेष्ठ महाविद्यालयों तथा पाश्चात्त्य देशों के विद्या-संस्थानों में ये उपलब्ध हैं। इनके बिना विश्वविद्यालय और शोध-संस्थान रिक्त लगते हैं।

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 21

विदुषी साध्वी द्वय नि:संदेह यशोपात्रा हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वपूज्य के पाण्डित्य को ही अपने ग्रन्थों में नहीं दर्शाया है; अपितु इनके लोक-माङ्गल्य का भी प्रशस्त वर्णन किया है।

ये महान् कर्मयोगी पत्थरों में फूल खिलाते हुए, मरूभूमि में गंगा-जमुना की पावन धाराएँ प्रवाहित करते हुए, बिखरे हुए समाज को कलह के काँटों से बाहर निकाल कर प्रेम-सूत्र में बाँधते हुए, पीड़ित प्राणियों की वेदना मिटाते हुए, पर्यावरण - शुद्धि के लिए आत्म-जागृति का पाञ्चजन्य शंख बजाते हुए 80 वर्ष की आयु में प्रभु शरण में कल्पपुष्प के समान समर्पित हो गए।

श्री वाल्मीिक ने रामायण में यह बताया है कि भगवान् राम ने 14 वर्षों के वनवास काल में अछूतों का उद्धार किया, दु:खी-पीड़ित प्राणियों को जीवन-दान दिया, असुर प्रवृत्ति का नाश किया और प्राणि-मैत्री की रसवन्ती गंगधारा प्रवाहित की। इस कालजयी युगवीर आचार्य ने इसीलिए 14 वर्ष कोष की रचना में लगाये होंगे। 14 वर्ष शुभ काल है — मंगल विधायक है। महर्षियों के रहस्य को महर्षि ही जानते हैं।

लाखों-कगेड़ों मनुष्यों का प्रकाश-दीप बुझ गया, परन्तु वह बुझा नहीं है। वह समस्त जगत् के जन-मानसों में करूणा और प्रेम के रूप में प्रदीप्त हैं।

विदुषी साध्वी द्वय के ग्रन्थों को पढ़कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि विश्वपूज्य केवल त्रिस्तुतिक आम्नाय के ही जैनाचार्य नहीं थे, अपितु समस्त जैन समाज के गौरव किरीट थे, वे हिन्दुओं के सन्त थे, मुसलमानों के फकीर और ईसाइयों के पादरी। वे जगद्गुरु थे। विश्वपूज्य थे और हैं।

विदुषी डॉ. साध्वी द्वय की भाषा-शैली वसन्त की परिमल के समान मनोहारिणी है। भावों को कल्पना और अलंकारों से इक्षुरस के समान मधुर बना दिया है। समरसता ऐसी है जैसे — सुरसरि का प्रवाह।

दर्शन की गम्भीरता भी सहज और सरल भाषा-शैली से सरस बन गयी है।

इन विदुषी साध्वियों के मंगल-प्रसाद से समाज सुसंस्कारों के प्रशस्त-पथ पर अग्रसर होगा। भविष्य में भी ये साध्वियों तृष्णा तृषित आधुनिक युग को अपने जीवन-दर्शन एवं सत्साहित्य के सुगन्धित सुमनों से महकाती रहेंगी! यही शुभेच्छा!

पूज्या साध्वीजी द्वय को विश्वपूज्य श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वरजी म. सा. की पावन प्रेरणा प्राप्त हुई, इससे इन्होंने इन अभिनव ग्रन्थों का प्रणयन किया ।

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि-सुधारस ● खण्ड-3 ● 22

यह सच है कि यव-रिश्मयों के प्रताप से सरोवर में सरोज सहज ही प्रस्फुटित होते हैं। वासन्ती पवन के हलके से स्पर्श से सुमन सौरभ सहज ही प्रसृत होते हैं। ऐसी ही विश्वपूज्य के वात्सल्य की परिमल इनके ग्रन्थों को सुरिभत कर रही हैं। उनकी कृपा इनके ग्रन्थों की आत्मा है।

जिन्हें महाज्ञानी साहित्यमनीषी राष्ट्रसन्त प. पू. आचार्यदेवेश श्रीमद्जयन्तसेनसूरीश्वरजी म. सा. का आशींवाद और परम पूज्या जीवन निर्मात्री (सांसारिक दादीजी) साध्वीरला श्री महाप्रभाश्रीजी म. का अमित वात्सल्य प्राप्त हों, उनके लिए ऐसे ग्रन्थों का प्रणयन सहज और सुगम क्यों न होगा ? निश्चय ही ।

वात्सल्य भाव से मुझे आमुख लिखने का आदेश दिया पूज्या साध्वी द्वय ने । उसके लिए आभारी हूँ, यद्यपि मैं इसके योग्य किश्चित् भी नहीं हूँ। इति शुभम् !

पौष शुक्ला सप्तमी 5 जनवरी, 1998 कालन्द्री जिला-सिरोही (राज.) *पूर्वप्राचार्य* श्री पार्श्वनाथ उम्मेद कॉलेज, फालना (ग्रज.)





#### — डो. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

(पद्म विभूषण, पूर्व भारतीय राजदूत-ब्रिटेन)

आदरणीया डॉ. प्रियदर्शनाजी एवं डॉ. सुदर्शनाजी साध्वीद्वय ने ''विश्वपूज्य' (श्रीमद् राजेन्द्रसूरि: जीवन-सौरभ)', ''अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्तिसुधारस'' (1 से 7 खण्ड), एवं अभिधान राजेन्द्र कोष में, जैनदर्शन वाटिका'' की रचना में जैन परम्परा की यशोगाथा की अमृतमय प्रशस्ति की है। ये ग्रंथ विदुषी साध्वी-द्वय की श्रद्धा, निष्ठा, शोध एवं दृष्टि-सम्पन्नता के परिचायक एवं प्रमाण हैं। एक प्रकार से इस ग्रंथत्रयी में जैन-परम्परा की आधारभूत रत्नत्रयी का प्रोज्ज्वल प्रतिबिम्ब है। युगपुरुष, प्रज्ञामहर्षि, मनीषी आचार्य श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विराट् क्षितिज और धरातल की विहंगम छवि प्रस्तुत करते हुए साध्वी-द्वय ने इतिहास के एक शलाकापुरुष की यश-प्रतिमा की संरचना की है, उनकी अप्रतिम उपलब्धियों के ज्योतिर्मय अध्याय को प्रदीप्त और रेखांकित किया है। इन ग्रंथों की शैली साहित्यिक है, विवेचन विश्लेषणात्मक है, संप्रेषण रस-सम्पन एवं मनोहारी है और रेखांकन कलात्मक है।

पुण्य श्लोक प्रातःस्मरणीय आचार्य श्रीमद् गजेन्द्रसूरिजी अपने जन्म के नाम के अनुसार ही वास्तव में 'रत्नराज' थे। अपने समय में वे जैनपरम्पर में ही नहीं बिल्क भारतीय विद्या के विश्वत विद्वान् एवं विद्वत्ता के शिग्रेमणि थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में सागर की गहराई और पर्वत की ऊँचाई विद्यमान थी। इसीलिए उनको विश्वपूज्य के अलंकरण से विभूषित करते हुए वह अलंकरण ही अलंकृत हुआ। भारतीय वाङ्मय में "अभिधान राजेन्द्र कोष" एक अद्वितीय, विलक्षण और विराट् कीर्तमान है जिसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अर्धमागधी की त्रिवेणी भाषाओं और उन भाषाओं में प्राप्त विविध परम्पराओं की सूक्तियों की सरल और सांगोपांग व्याख्याएँ हैं, शब्दों का विवेचन और दार्शनिक संदर्भों की अक्षय सम्मदा है। लगभग ६० हजार शब्दों की व्याख्याओं एवं साढ़े चार लाख श्लोकों के ऐश्वर्य से महिमामंडित यह ग्रंथ जैन परम्परा एवं समग्र भारतीय विद्या का अपूर्व भंडार है। साध्वीद्वय डॉ. प्रियदर्शनाश्री एवं डॉ. सुदर्शनाश्री की यह प्रस्तुति एक ऐसा साहिसक सारस्वत

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 24

प्रयास है जिसकी सग्रहना और प्रशस्ति में जितना कहा जाय वह स्वल्प ही होगा, अपर्याप्त ही माना जायगा । उनके पूर्वप्रकाशित ग्रंथ ''आनंदघन का रहस्यवाद'' एवं आचागंग सूत्र का नीतिशास्त्रीय अध्ययन'' प्रत्यूष की तरह इन विदुषी साध्वियों की प्रतिभा की पूर्व सूचना दे रहे थे । विश्व पूज्य की अमर स्मृति में साधना के ये नव दिव्य पुष्प अरुणोदय की रिश्मयों की तरह हैं।

24-4-1998 4F, White House, 10, Bhagwandas Road, New Delhi-110001





#### — पं. दलसुख मालवणिया

पूज्या डॉ. प्रियदर्शनाश्रीजी एवं डॉ. सुदर्शनाश्रीजी साध्वीद्वयने "अभिधान राजेन्द्र कोष में, जैनदर्शन वाटिका" एवं "अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि—सुधारस" (1 से 7 खण्ड), आदि ग्रन्थ लिखकर तैयार किए हैं, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं गौरवमयी रचनाएँ हैं। उनका यह अथक प्रयास म्तुत्य है। साध्वीद्वय का यह कार्य उपयोगी तो है ही, तदुपरान्त जिज्ञासुजनों के लिए भी उपकारक हो, वैसा है।

इसप्रकार जैनदर्शन की सरल और संक्षिप्त जानकारी अन्यत्र दुर्लभ है। जिज्ञासु पाठकों को जैनधर्म के सद् आचार-विचार, तप-संयम, विनय-विवेक विषयक आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाय, वैसी कृतियाँ हैं।

पूज्या साध्वीद्वय द्वारा लिखित इन कृतियों के माध्यम से मानव-समाज को जैनधर्म-दर्शन सम्बन्धी एक दिशा, एक नई चेतना प्राप्त होगी।

ऐसे उत्तम कार्य के लिए साध्वीद्वय का जितना उपकार माना जाय, वह स्वल्प ही होगा ।

दिनांक : 30-4-98 माधुरी-8, आपेग सोसायटी, पालड़ी, अहमदाबाद-380007



## सूक्ति-सुधारसः मेरी दृष्टि में

— डॉ. नेमीचन्द जैन संपादक ''तीर्थकर''

'अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस' के एक से सात खण्ड तक में, मैं गोते लगा सका हूँ। आनन्दित हूँ। रस-विभोर हूँ। कवि बिहारी के दोहे की एक पंक्ति बार-बार आँखों के सामने आ-जा रही हैं: "बूड़े अनबूड़े, तिरे जे बूड़े सब अंग"। जो डूबे नहीं, वे डूब गये हैं और जो डूब सके हैं सिर-से-पैर तक वे तिर गये हैं। अध्यात्म, विशेषतः श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वरजी के 'अभिधान राजेन्द्र कोष' का यही आलम है। डूबिये, तिर जाएँगे; सतह पर रहिये, डूब जाएँगे।

वस्तुतः 'अभिधान राजेन्द्र कोष' का एक-एक वर्ण बहुमुखीता का धनी है। यह अप्रतिम कृति 'विश्वपूज्य' का 'विश्वकोश' (एन्सायक्लोपीडिया) है। जैसे-जैसे हम इसके तलातल का आलोड़न करते हैं, वैसे-वैसे जीवन की दिव्य छबियाँ थिस्कती-दुमकती हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। हमारा जीवन सर्वोत्तम से संवाद बनने लगता है।

'अभिधान राजेन्द्र' में संयोगतः सिम्मिलत सूक्तियाँ ऐसी सूक्तियाँ हैं, जिनमें श्रीमद् की मनीषा-स्वाित ने दुर्लभ/दीप्तिमन्त मुक्ताओं को जन्म दिया है। ये सूक्तियाँ लोक-जीवन को मांजने और उसे स्वच्छ-स्वस्थ दिशा-दृष्टि देने में अद्वितीय हैं। मुझे विश्वास है कि साध्वीद्वय का यह प्रथम पुरुषार्थ उन तमाम सूक्तियों को, जो 'अभिधान राजेन्द्र' में प्रसंगतः समाविष्ट हैं, प्रस्तुत करने में सफल होगा। मेरे विनम्र मत में यदि इनमें-से कुछेक सूक्तियों का मन्दिरों, देवालयों, स्वाध्याय-कक्षों, स्कूल-कॉलेजों की भित्तियों पर अंकन होता है तो इससे हमारी धार्मिक असंगतियों को तो एक निर्मल कायाकल्प मिलेगा ही, राष्ट्रीय चित्र को भी नैतिक उद्यन मिलेगा। मैं न सिर्फ २६६७ सूक्तियों के ७ बृहत् खण्डों की प्रतीक्षा करूँगा, अपितु चाहूँगा कि इन सप्त सिन्धुओं के सावधान परिमन्थन से कोई 'राजेन्द्र सूक्ति नवनीत' जैसी लघुपुस्तिका सूरज की पहली किरण देखे। ताकि संतप्त मानवता के घावों पर चन्दन-लेप संभव हो।

27-04-1998 65, पत्रकार कालोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)-452001



— डॉ. सागरमल जैन पूर्व निर्देशक पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी

'अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस' (१ से ७ खण्ड) नामक इस कृति का प्रणयन पूज्या साध्वीश्री डॉ. प्रियदर्शनाश्रीजी एवं डॉ. सुदर्शनाश्रीजी ने किया है। वस्तुत: यह कृति अभिधानग्रजेन्द्रकोष में आई हुई महत्त्वपूर्ण सुक्तियों का अनुद्रा आलेखन हैं। लगभग एक शताब्दि पूर्व ईस्वीसन् १८९० आश्विन शक्ला दुज के दिन शुभ लग्न में इस कोष ग्रन्थ का प्रणयन प्रारम्भ हुआ और पूज्य आचार्य भगवन्त श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी के अथक प्रगारों से लगभग १४ वर्ष में यह पूर्ण हुआ फिर इसके प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जो पन: १७ वर्षों में पूर्ण हुई । जैनधर्म सम्बन्धी विश्वकोषों में यह कोष ग्रन्थ आज भी सर्वोपरि स्थान रखता है। प्रस्तुत कोष में जैन धर्म, दर्शन, संस्कृति और साहित्य से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण शब्दों का अकारादि कम से विस्तारपूर्वक विवेचन उपलब्ध होता है। इस विवेचना में लगभग शताधिक ग्रन्थों से सन्दर्भ चुने गये हैं। प्रस्तुत कृति में साध्वी-द्वय ने इसी कोषग्रन्थ को आधार बनाकर सुक्तियों का आलेखन किया हैं। उन्होंने अभिधान गजेन्द्र कोष के प्रत्येक खण्ड को आधार मानकर इस 'स्कित-स्धारस' को भी सात खण्डों में ही विभाजित किया हैं। इसके प्रथम खण्ड में अभिधान राजेन्द्र कोष के प्रथम भाग में सक्तियों का आलेखन किया है। यही क्रम आगे के खण्डों में भी अपनाया गया हैं। 'सुक्ति-सुधारस' के प्रत्येक खण्ड का आधार अभिधान गजेन्द्र कोष का प्रत्येक भाग ही रहा हैं। अभिधान गजेन्द्र कोष के प्रत्येक भाग को आधार बनाकर सुक्तियों का संकलन करने के कारण सुक्तियों को न तो अकारादिकम से प्रस्तुत किया गया है और न उन्हें विषय के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया हैं, किन्तु पाठकों की सुविधा के लिए परिशिष्ट में अकारादिक्रम से एवं विषयानुक्रम से शब्द-सूचियाँ दे दी गई हैं, इससे जो पाठक अकारादि क्रम से अथवा विषयानक्रम से इन्हें जानना चाहे उन्हें भी स्विधा हो सकेगी । इन परिशिष्टों के माध्यम से प्रस्तुत कृति अकारादिकम अथवा विषयानुकम की कमी की पूर्ति कर देती है। प्रस्तुतकृति में प्रत्येक

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि-सुधारस ● खण्ड-3 ● 28

सूक्ति के अन्त में अभिधान राजेन्द्र कोष के सन्दर्भ के साथ-साथ उस मूल ग्रन्थ का भी सन्दर्भ दे दिया गया है, जिससे ये सूक्तियाँ अभिधान राजेन्द्र कोष में अवतिरत की गई। मूलग्रन्थों के सन्दर्भ होने से यह कृति शोध-छात्रों के लिए भी उपयोगी बन गई हैं।

वस्तुत: सुक्तियाँ अतिसंक्षेप में हमारे आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन मूल्योंको उजागर कर व्यक्ति को सम्यक्जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। अत: ये सुक्तियाँ जन साधारण और विद्वत् वर्ग सभी के लिए उपयोगी हैं। आबाल-वृद्ध उनसे लाभ उठा सकते हैं। साध्वीद्वय ने परिश्रमपूर्वक जो इन सिक्तयों का संकलन किया है वह अभिधान गजेन्द्र कोष रूपी महासागर से रलों के चयन के जैसा हैं। प्रस्तुत कृति में प्रत्येक सूक्ति के अन्त में उसका हिन्दी भाषा में अर्थ भी दे दिया गया है, जिसके कारण प्राकृत और संस्कृत से अनिभन्न सामान्य व्यक्ति भी इस कृति का लाभ उठा सकता हैं। इन सुक्तियों के आलेखन में लेखिका-द्वय ने न केवल जैनग्रन्थों में उपलब्ध सुक्तियों का संकलन/संयोजन किया है, अपितु वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि की भी अभिधान गुजेन्द्र कोष में गृहीत सुक्तियों का संकलन कर अपनी उदारहृदयता का परिचय दिया है। निश्चय ही इस महनीय श्रम के लिए साध्वी-द्वय-पूज्या डॉ. प्रियदर्शनाश्रीजी एवं डॉ. सुदर्शनाश्रीजी साधुवाद की पात्रा हैं। अन्त में मैं यही आशा करता हैं कि जन सामान्य इस 'सुक्ति-सुधारस' में अवगाहन कर इसमें उपलब्ध सुधारस का आस्वादन करता हुआ अपने जीवन को सफल करेगा और इसी रूप में साध्वी द्रय का यह श्रम भी सफल होगा ।

दिनांक 31-6-1998 पारुर्वनाथ विद्याश्रम शोध-संस्थान वाराणसी (उ.प्र.)



विद्याव्रती शास्त्र सिद्धान्त रहस्य विद् ? — *पं. गोविन्दराम व्यास* 

उक्तियाँ और सूक्त-सूक्तियाँ वाङ् मय वारिधि की विवेक वीचियाँ हैं। विद्या संस्कार विमिशता विगत की विवेचनाएँ हैं। विवर्द्धित-वाङ्मय की वैभवी विचारणाएँ हैं। सार्वभौम सत्य की स्तुतियाँ हैं। प्रत्येक पल की परमार्शदायिनी-पारदिशनी प्रज्ञा पार्यमताएँ हैं। समाज, संस्कृति और साहित्य की सरसता की छवियाँ हैं। कान्तदर्शी कोविदों की पारदिशनी परिभाषाएँ हैं। मनीषियों की मनीषा की महत्त्व प्रतिपादिनी पीपासाएँ हैं। कूर-काल के कौतुकों में भी आयुष्मती होकर अनागत का अवबोध देती रही हैं। ऐसी सूक्तियों को सश्रद्ध नमन करता हुआ वाग्देवता का विद्या-प्रिय विप्र होकर वाङ् मयी पूजा में प्रयोगवान् बन रहा हूँ।

श्रमण-संस्कृति की स्वाध्याय में स्वात्म-निष्ठा निराली रही है। आचार्य हरिभद्र, अभय, मलय जैसे मूर्धन्य महामतिमान्, सिद्धसेन जैसे शिरोमणि, सक्षम, श्रद्धालु जिनभद्र जैसे - क्षमाश्रमणों का जीवन वाङ्मयी वरिवस्या का विशेष अंग रहा है।

स्वाध्याय का शोभनीय आचार अद्यावधि–हमारे यहाँ अक्षुण्ण पाया जाता है। इसीलिए स्वाध्याय एवं प्रवचन में अप्रमत्त रहने का समादश शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है।

वस्तुतः नैतिक मूल्यों के जागरण के लिए, आध्यात्मिक चेतना के किध्वीकरण के लिए एवं शाक्षत मूल्यों के प्रतिष्ठापन के लिए आर्याप्रवरा द्वय द्वारा रचित प्रस्तुत ग्रन्थ 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, जैनदर्शन वाटिका' एक उपादेय महत्त्वपूर्ण गौरवमयी रचना है।

आत्म-अभ्युदयशीला, स्वाध्याय-परायणा, सतत अनुशीलन उज्ज्वला आर्या डॉ. श्री प्रियदर्शनाजी एवं डॉ. श्री सुदर्शनाजी की शास्त्रीय-साधना सराहनीया है। इन्होंने अपने आम्नाय के आद्य-पुरुष की प्रतिभा का परिचय प्राप्त करने का प्रयास कर अपनी चारित्र-सम्पदा को वाङ् मयी साधना में

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 30

सर्मापता करती हुई 'विश्वपूज्य' (श्रीमद् ग्रजेन्द्रसूरि : जीवन-सौरभ') का रहस्योद्घाटन किया है ।

विदुषी श्रमणी द्वय ने प्रस्तुत कृति 'अभिधान गजेन्द्र कोष में, सून्ति— सुधारस' (1 से 7 खण्ड) को कोषों के कागगारों से मुक्तकर जीवन की वाणी में विशद करने का विश्वास उपजाया है। अत: आर्या युगल, इसप्रकार की वाङ् मयी-भारती भक्ति में भूषिता रहें एवं आत्मतोष में तोषिता होकर सारस्वत इतिहास की असामान्या विदुषी बनकर वाङ् मय के प्रांगण की प्रोन्नता भूमिका निभाती रहें। यही मेरा आत्मीय अमोध आशीर्वाद है।

इनका विद्या-विवेकयोग, श्रुतों की समाराधना में अच्युत रहे, अपनी निरहंकारिता को अतीव निर्मला बनाता रहे और उत्तरोत्तर समुत्साह-समुन्नत होकर स्वान्त: सुख को समुल्लिसित रचता रहे। यही सदाशया शोभना शुभाकांक्षा है।

चैत्रसुदी 5 बुध 1 अप्रैल, 98 हरजी जिला – जालोर (गज.)





— पं. जयनंदन झा, व्याकरण साहित्याचार्य, साहित्य रत्न एवं शिक्षाशास्त्री

मनुष्य विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है। वह अपने उदात्त मानवीय गुणों के कारण सारे जीवों में उत्तरोत्तर चिन्तनशील होता हुआ विकास की प्रक्रिया में अनवरत प्रवर्धमान रहा है। उसने पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही जीवन का परम ध्येय माना है, पर ज्ञानीजन ने इस संसार को ही परम ध्येय न मानकर अध्यात्म ज्ञान को ही सर्वोपिर स्थान दिया है। अत: जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति में धर्म, अर्थ और काम को केवल साधन मात्र माना है।

इसलिये अध्यात्म चिन्तन में भारत विश्वमंच पर अति श्रद्धा के साथ प्रशंसित रहा है। इसकी धर्म सिहष्णुता अनोखी एवं मानवमात्र के लिये अनुकरणीय रही है। यहाँ वैष्णव, जैन तथा बौद्ध धर्माचार्यों ने मिलकर धर्म की तीन पवित्र निदयों का संगम "त्रिवेणी" पवित्र तीर्थ स्थापित किया है जहाँ सारे धर्माचार्य अपने-अपने चिन्तन से सामान्य मानव को भी मिल-बैठकर धर्मचर्चा के लिये विवश कर देते हैं। इस क्षेत्र में किस धर्म का कितना योगदान रहा है, यह निर्णय करना अल्प बुद्धि साध्य नहीं है।

पर, इतना निर्वावाद है कि जैन मनीषी और सन्त अपनी-अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिये आत्मोत्कर्ष के क्षेत्र में तपे हुए मणि के समान सहस्र- सूर्य-किरण के कीर्तिस्तम्भ से भारतीय दर्शन को प्रोद्भासित कर रहे हैं, जो काल की सीमा से रहित है। जैनधर्म व दर्शन शाश्वत एवं चिरन्तन है, जो विविध आयामों से इसके अनेकान्तवाद को परिभाषित एवं पुष्ट कर रहे हैं। ज्ञान और तप तो इसकी अक्षय निधि है।

जैन धर्म में भी मन्दिर मार्गी-त्रिस्तुतिक परम्पर्य के सर्वोत्कृष्ट साधक जैनधर्माचार्य "श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वरजी म. सा. अपनी तप:साधना और ज्ञानमीमांसा से परमपूत होने के कारण सार्वकालिक सार्वजनीन वन्द्य एवं प्रात: स्मरणीय भी हैं जिनका सम्मूर्ण जीवन सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय समर्पित रहा है। इनका सम्मूर्ण-जीवन अथाह समुद्र की भौति है, जहाँ निस्तर गोता लगाने पर केवल रत्न की ही प्राप्ति होती है, पर यह अमूल्य रत्न केवल साधक को ही मिल पाता है। साधक की साधना जब उच्च कोटि की हो जाती है तब साध्य संभव हो पाता है। राजेन्द्र कोष तो इनकी अक्षय शब्द मंजूषा है, जो शब्द यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है।

ऐसे महान् मनीषी एवं सन्त को अक्षरशः समझाने के लिये डॉ. प्रियदर्शनाश्री जी एवं डॉ. सुदर्शनाश्री जी साध्वीद्वय ने (१) अभिधान राजेन्द्र कोष में, "सूक्ति-सुधारस" (१ से ७ खण्ड) (२) अभिधान राजेन्द्र कोष में, "जैनदर्शन वाटिका" तथा (३) 'विश्वपूज्य' (श्रीमद् राजेन्द्र सूरि: जीवन-सौरभ) इन अमूल्य ग्रन्थों की रचना कर साधक की साधना को अतीव सरल बना दिया है। परम पूज्या! साध्वीद्वय ने इन ग्रन्थों की रचना में जो अपनी बुद्धिमत्ता एवं लेखन-चातुर्य का परिचय दिया है वह स्तुत्य ही नहीं; अपितु इस भौतिकवादी युग में जन-जन के लिये अध्यात्मक्षेत्र में पाथेय भी बनेगा। मैंने इन ग्रन्थों का विहंगम अवलोकन किया है। भाषा की प्रांजलता और विषयबोध की सुगमता तो पाठक को उत्तरोत्तर अध्ययन करने में रूचि पैदा करेगी, वह सहज ही सबके लिये हृदयग्राहिणी बनेगी। यही लेखिकाद्वय की लेखनी की सार्थकता बनेगी।

अन्त में यहाँ यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि "रघुवंश" महाकाव्य-रचना के प्रारंभ में कालिदास ने लिखा है कि "तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्" पर वही कालिदास किव सम्राट् कहलाये। इसीतरह आप दोनों का यह परम लोकोपकारी अथक प्रयास भौतिकवादी मानवमात्र के लिये शाश्वत शान्ति प्रदान करने में सहायक बन पायेगा। इति। शुभम्।

25-7-98 3घ - 12 मधुबन हा. बो. बासनी, जोधपुर





#### पं. हीरालाल शास्त्री

एम.ए.

विदुषी साध्वीद्वय डॉ. प्रियदर्शना श्री एम. ए., पीएच. डी. एवं डॉ. सुदर्शनाश्री एम. ए. पीएच. डी. द्वारा रचित ग्रन्थ 'अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस' (1 से 7 खण्ड) सुभाषित सूक्तियों एवं वैदुष्यपूर्ण हृदयग्राही वाक्यों के रूप में एक पीयूष सागर के समान है।

आज के गिरते नैतिक मूल्यों, भौतिकवादी दृष्टिकोण की अशान्ति एवं तनावभरे सांसारिक प्राणी के लिए तो यह एक रसायन है, जिसे पढ़कर आत्मिक शान्ति, दृढ इच्छा-शिक्त एवं नैतिक मूल्यों की चारित्रिक सुर्राभ अपने जीवन के उपवन में व्यक्ति एवं समष्टि की उदात्त भावनाएँ गहगहायमान हो सकेगी, यह अतिशयोक्ति नहीं, एक वास्तविकता है।

आपका प्रयास स्वान्त:सुखाय लोकहिताय है। 'सूक्ति-सुधारस' जीवन में संघर्षों के प्रति साहस से अडिंग रहने की प्रेरणा देता है।

ऐसे सत्साहित्य 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की महक से व्यक्ति को जीवंत बनाकर आध्यात्मिक शिवमार्ग का पिथक बनाते हैं।

आपका प्रयास भगीरथ प्रयास है। भविष्य में शुभ कामनाओं के साथ।

महावीर जन्म कल्याणक, गुरुवार दि. ९ अप्रैल, 1998 ज्योतिष-सेवा गजेन्द्रनगर जालोर (गज.) निवृत्तमान संस्कृत व्याख्याता गज. शिक्षा-सेवा गजस्थान





#### — डॉ. अखिलेशकुमार राय

साध्वीद्वय डो. प्रियदर्शनाश्रीजी एवं डो. सुदर्शनाश्रीजी द्वार रचित प्रस्तुत पुस्तक का मैंने आद्योपान्त अवलोकन किया है। इनकी रचना 'सूक्ति-सुधारस' (1 से 7 खण्ड) में श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वर जी की अमरकृति 'अभिधान राजेन्द्र कोष' के प्रत्येक भाग को आधार बनाकर कुछ प्रमुख सूक्तियों का सुंदर-सरस व सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। साध्वीद्वय का यह संकल्प है कि 'अभिधान राजेन्द्र कोष' में उपलब्ध लगभग २७०० सूक्तियों का सात खण्डों में संचयन कर सर्वसाधारण के लिये सुलभ कराया जाय। इसप्रकार का अनूठा संकल्प अपने आपमें अद्वितीय कहा जा सकता है। मेरा विश्वास है कि ऐसी सूक्ति सम्मन्न रचनाओं से पाठकगण के चित्र निर्माण की दिशा निर्धारित होगी।

अब सुहृद्जनों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे इसे अधिक से अधिक लोगों के पठनार्थ सुलभ करायें। मैं इस महत्त्वपूर्ण रचना के लिये साध्वीद्वय की सर्राहना करता हूँ; इन्हें साधुवाद देता हूँ और यह शुभकामना प्रकट करता हूँ कि ये इसप्रकार की और भी अनेक रचनार्ये समाज को उपलब्ध करायें।

दिनांक 9 अप्रैल, 1998 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 1/1 प्रोफेसर कालोनी, महाराजा कोलेज, छतरपुर (म.प्र.)





— **डॉ. अमृतलाल गाँधी** सेवानिवृत्त प्राध्यापक,

सम्यग्ज्ञान की आराधना में समर्पिता विदुषी साध्वीद्वय डॉ. प्रियदर्शनाश्रीजी म. एवं डॉ. सुदर्शना श्रीजी म. ने 'सूक्ति—सुधारस' (1 से 7 खण्ड) की 2667 सूक्तियों में अभिधान राजेन्द्र कोष के मन्थन का मक्खन सरल हिन्दी भाषा में प्रस्तुत कर जनसाधारण की सेवार्थ यह ग्रन्थ लिखकर जैन साहित्य के विपुल ज्ञान भण्डार में सराहनीय अभिवृद्धि की है। साध्वीद्वय ने कोष के सात भागों की सूक्तियों / सुकथनों की अलग–अलग सात खण्डों में व्याख्या करने का सफल सुप्रयास किया है, जिसकी मैं सराहना एवं अनुमोदना करते हुए स्वयं को भी इस पवित्र ज्ञानगंगा की पवित्र धारा में आंशिक सहभागी बनाकर सौभाग्यशाली मानता हूँ।

वस्तुतः अभिधान राजेन्द्र कोष पयोनिधि है। पूज्या विदुषी साध्वीद्वयने सूक्ति-सुधारस रचकर एक ओर कोष की विश्वविख्यात महिमा को उजागर किया है और दूसरी ओर अपने शुभ श्रम, मौलिक अनुसंधान दृष्टि, अभिनव कल्पना और हंस की तरह मुक्ताचयन की विवेकशीलता का परिचय दिया है।

मैं उनको इस महान् कृति के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

दिनांक : 16 अप्रैल, 1998 738, नेहरूपार्क गेड, जोधपुर (ग्रजस्थान) जयनारायण व्यास विश्व विद्यालय, जोधपुर





— *भागचन्द जैन कवाड* प्राध्यापक (अंग्रेजी)

प्रस्तुत ग्रंथ "अभिधान ग्रजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस" (1 से 7 खण्ड) 5 परिशिष्टों में विभक्त 2667 सूक्तियों से युक्त एक बहुमूल्य एवं अमृत कणों से परिपूर्ण ग्रन्थ है। विश्वपूज्य श्रीमद् ग्रजेन्द्रसूरिजी द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ में अन्यान्य उपयोगी जीवन दर्शन से सम्बन्धित विषयों का समावेश किया गया है। उदाहरण स्वरूप जीवनोपयोगी, नैतिकता तथा आध्यात्मिक जगत् को स्पर्श करने वाले विषय यथा — 'धर्म में शीधता', 'आत्मवत् चाहो', 'समाधि', 'किञ्चिद् श्रेयस्कर', 'अकथा', 'कोध परिणाम', 'अपशब्द', सच्चा भिक्षु, धीर साधक, पुण्य कर्म, अजीर्ण, बुद्धियुक्त वाणी, बलप्रद जल, सच्चा आग्रधक, ज्ञान और कर्म, पूर्ण आत्मस्थ, दुर्लभ मानव-भव, मित्र-शत्रु कौन ?, कर्जा-भोक्ता आत्मा, रत्नपारखी, अनुशासन, कर्म विपाक, कल्याण कामना, तेजस्वी वचन, सत्योपदेश, धर्मपात्रता, स्याद्वाद आदि।

सर्वत्र ग्रन्थ में अमृत-कणों का कलश छलक रहा है तथा उनकी सुवास व्याप्त है जो पाठक को भाव विभोर कर देती है, वह कुछ क्षणों के लिए अतिशय आत्मिक सुख में लीन हो जाता है। विदुषी महासितयाँ द्वय डॉ. प्रियदर्शना श्री जी एवं डॉ. सुदर्शना श्री जी ने अपनी प्रखर लेखनी के द्वारा गूढ़तम विषयों को सरलतम रूप से प्रस्तुत कर पाठकों को सहज भाव से सुधा का पान कराया है। धन्य है उनकी अथक साधना लगन व परिश्रम का सुफल जो इस धरती पर सर्वत्र आलोक किरणें बिखेरेगा और धन्य एवं पुलक्तित हो उठेंगे हम सब।

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी दिनांक 9 अप्रैल 1998 विजय निवास, कचहरी रोड़, किशनगढ शहर (राज.) अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज मदनगंज (ग्रज.)

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 37



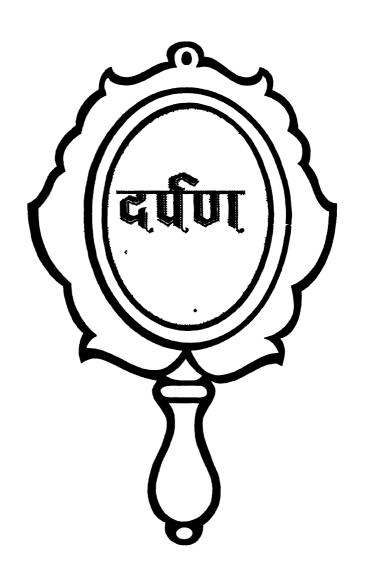



'अभिधान राजन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस' ग्रन्थ का प्रकाशन 7 खण्डों में हुआ है। प्रथम खण्ड में 'अ' से 'ह' तक के शीर्षकों के अन्तर्गत सुक्तियाँ संजोयी गई हैं। अन्त में अकार्याद अनुक्रमणिका दी गई हैं। प्राय: यही क्रम 'सक्ति सधारस' के सातों खण्डों में मिलेगा । शीर्षकों का अकारादि क्रम है। शीर्षक सूची विषयानुक्रम आदि हर खण्ड के अन्त में परिशिष्ट में दी गई है। पाठक के लिए परिशिष्ट में उपयोगी सामग्री संजोयी गई है। प्रत्येक खण्ड में 5 परिशष्ट हैं । प्रथम परिशिष्ट में अकारादि अनुक्रमणिका, द्वितीय परिशिष्ट में विषयानुक्रमणिका, तृतीय परिशिष्ट में अभिधान गजेन्द्र : पृष्ट संख्या, अनुक्रमणिका, चत्रथं परिशिष्ट में जैन एवं जैनेतर ग्रन्थ: गाथा/श्लोकादि अनुक्रमणिका और पञ्चम परिशिष्ट में 'सुक्ति-सुधारस' में प्रयुक्त सन्दर्भ-ग्रन्थ सुची दी गई है। हर खण्ड में यही क्रम मिलेगा। 'सुक्ति-सुधारस' के प्रत्येक खण्ड में सुक्ति का कम इसप्रकार रखा गया है कि सर्व प्रथम सुक्ति का शीर्षक एवं मुल सुक्ति दी गई है। फिर वह सक्ति अभिधान गुजेन्द्र कोष के किस भाग के किस पृष्ठ से उद्धत है। सुक्ति-आधार ग्रन्थ कौन-सा है ? उसका नाम और वह कहाँ आयी है, वह दिया है। अन्त में सुक्ति का हिन्दी भाषा में सरलार्थ दिया गया है।

सूक्ति-सुधारस के प्रथम खण्ड में 251 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति-सुधारस के द्वितीय खण्ड में 259 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति-सुधारस के तृतीय खण्ड में 289 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति-सुधारस के चतुर्थ खण्ड में 467 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति-सुधारस के पंचम खण्ड में 471 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति-सुधारस के षष्टम खण्ड में 607 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति-सुधारस के षष्टम खण्ड में 323 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति-सुधारस के सप्तम खण्ड में 323 सूक्तियाँ हैं।

कुल मिलाकर 'सूक्ति सुधारस' के सप्त खण्डों में 2667 सूक्तियाँ हैं। इस ग्रन्थ में न केवल जैनागमों व जैन ग्रन्थों की सूक्तियाँ हैं, अपितु वेद,

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 41

उपनिषद, गीता, महाभारत, आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, पुराण, स्मृति, पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि ग्रन्थों की भी सूक्तियाँ हैं।

- 1. विश्वपूज्य प्रणीत सम्पूर्ण वाङ्मय
- 2. लेखिका द्वय की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ



# \* 'विश्वपूज्यः' जीवन-दर्शन \*





महिमामण्डित बहुरत्नावसुन्धर्य से समलंकृत परम पावन भारतभूमि की वीर प्रसिवनी राजस्थान की ब्रजधरा भरतपुर में सन् 1827 - 3 दिसम्बर को पौष शुक्ला सप्तमी, गुरुवार के शुभ दिन एक दिव्य नक्षत्र संतशिरोमणि विश्वपूज्य आचार्य श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी ने जन्म लिया, जिन्होंने अस्सी वर्ष की आयु तक लोकमाङ्गल्य की गंगधारा समस्त जगत् में प्रवाहित की।

उनका जीवन भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित हुआ ।

वह युग अँग्रेजी राज्य की धूमिल घन घटाओं से आच्छादित था। पाश्चात्त्य संस्कृति की चकाचौंध ने भारत की सरल आत्मा को कुण्ठित कर दिया था। नव पीढ़ी ईसाई मिशनिरयों के धर्मप्रचार से प्रभावित हो गई थी। अँग्रेजी शासन में पद-लिप्सा के कारण शिक्षित युवापीढ़ी अतिशय आकर्षित थी।

ऐसे अन्धकारमय युग में भारतीय संस्कृति की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए जहाँ एक ओर राजा राममोहनराय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की, तो दूसरी ओर दयानन्द सरस्वती ने वैदिक धर्म का शंखनाद किया। उसी युग में पुनर्जागरण के लिए प्रार्थना समाज और एनी बेसेन्ट ने थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अँग्रेजी शासन की तोपों ने कुचल दिया था। भारतीय जनता को निराशा और उदासीनता ने घेर लिया था।

जागृति का शंखनाद फूँकने के लिए लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने यह उद्घोषणा की — 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।' महामना मदनमोहन मालवीय ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की स्थापना की। श्री मोहनदास कर्मचन्द गान्धी (राष्ट्रपिता - महात्मा गाँधी) को महान् संत श्रीमद् राजचन्द्र की स्वीकृति से उनके पिताश्री कर्मचन्दजी ने इंग्लैंड में बार-एट-लॉ उपाधि हेतु भेजा । गाँधीजी ने महान् संत श्रीमद् राजचन्द्र की तीन प्रतिज्ञाएँ पालन कर भारत की गौरवशालिनी संस्कृति को उजागर किया । ये तीन प्रतिज्ञाएँ थीं — 1. मांसाहार त्याग 2. मदिरापान त्याग और 3. ब्रह्मचर्य का पालन । ये प्रतिज्ञाएँ भारतीय संस्कृति की रवि-रिश्मयाँ हैं, जिनके प्रकाश से भारत जगद्गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं, परन्तु आँग्ल शासन ने हमारी उज्ज्वल संस्कृति को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया ।

ऐसे समय में अनेक दिव्य एवं तेजस्वी महापुरुषों ने जन्म लिया जिनमें श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री आत्मारामजी (सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीमद् विजयानन्द सूरिजी) एवं विश्वपूज्य श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी म. आदि हैं।

श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी ने चिरत्र निर्माण और संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए जो कार्य किया, वह स्विणाक्षरों में अङ्कित है। एक ओर उन्होंने भारतीय साहित्य के गौरवशाली, चिन्तामणि रत्न के समान 'अभिधान राजेन्द्र कोष' को सात खण्डों में रचकर भारतीय वाङ् मय को विश्व में गौरवान्वित किया, तो दूसरी और उन्होंने सरल, तपोनिष्ठ, त्याग, करुणार्द्र और कोमल जीवन से सबको मैत्री-सूत्र में गुम्फित किया।

विश्वपूज्य की उपाधि उनको जनता जनार्दन ने, उनके प्रति अगाध श्रद्धा-प्रीति और भक्ति से प्रदान की है, यद्यपि ये निर्मोही अनासक्त योगी थे। न तो किसी उपाधि-पदवी के आकाङ्की थे और न अपनी यशोपताका फहराने के लिए लालायित थे।

उनका जीवन अनन्त ज्योतिर्मय एवं करुणा रस का सुधा-सिन्धु था !

उन्होंने अपने जीवनकाल में महनीय 61 ग्रन्थों की रचना की है जिनमें काव्य, भक्ति और संस्कृति की रसवंती धाराएँ प्रवाहित हैं। वस्तुत: उनका मूल्यांकन करना हमारे वश की बात नहीं, फिरमी हम प्रीतिवश यह लिखती हैं कि जिस समय भारत के मनीषी-साहित्यकार एवं किव भारतीय संस्कृति और साहित्य को पुनर्जीवित करना चाहते थे, उस समय विश्वपूज्य भी भारत के गौरव को उद्भासित करने के लिए 63 वर्ष की आयु में सन् 1890 आश्विन शुक्ला 2 को कोष के प्रणयन में जुट गए। इस कोष के सप्त खण्डों को उन्होंने सन् 1903 चैत्र शुक्ला 13 को परिसम्पन्न किया। यह शुभ दिन भगवान् महावीर का जन्म कल्याणक दिवस है। शुभारम्भ नवगित्र में किया और समापन प्रभु के जन्म-कल्याणक के दिन वसन्त ऋतु की मनमोहक सुगन्ध बिखेरते हुए किया।

यह उल्लेख करना समीचीन है कि उस युग में मैकाले ने अँग्रेजी भाषा और साहित्य को भारतीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनिवार्य कर दिया था और नई पीढ़ी अँग्रेजी भाषा तथा साहित्य को पढ़कर भारतीय साहित्य व संस्कृति को हेय समझने लगी थी, ऐसे पराभव युग में बालगंगाधर तिलक ने 'गीता रहस्य', जैनाचार्य श्रीमद् बुद्धिसागरजी ने 'कमयोग', श्रीमद् आत्मारामजी ने 'जैन तत्त्वादर्श' व 'अज्ञान तिमिर भास्कर', महान् मनीषी अरविन्द घोष ने 'सावित्री' महाकाव्य लिखकर पश्चिम-जगत् को अभिभृत कर दिया।

उस युग में प्रज्ञा महर्षि जैनाचार्य विश्वपूज्य श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी गुरुदेव ने 'अभिधान राजेन्द्र कोष' की रचना की । उनके द्वारा निर्मित यह अनमोल ग्रन्थराज एक अमरकृति है। यह एक ऐसा विशाल कार्य था, जो एक व्यक्ति की सीमा से परे की बात थी, किन्तु यह दायित्व विश्वपुज्य ने अपने कंधों पर ओढा ।

भारतीय संस्कृति और साहित्य के पुनर्जागरण के युग में विश्वपूज्य ने महान् कोष को रचकर जगत् को ऐसा अमर ग्रन्थ दिया जो चिर नवीन है। यह 'एन साइक्लोपिडिया' समस्त भाषाओं की करुणाई माता

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 47

. ---

अञ्चान तिमिर भास्कर को पढकर अग्रेज विद्वान् हानेंल इतने प्रसान हुए कि उन्होंने श्रीमद् आत्माग्रमजी को 'अञ्चान तिमिर भास्कर' के अलकरण से विभूषित किया तथा उन्होंने अपने ग्रन्थ 'उपासक दशाग' के भाष्य को उन्हें समर्पित किया ।

संस्कृत, जनमानस में गंग-धारा के समान बहनेवाली जनभाषा अर्धमागधी और जनता-जनार्दन को प्रिय लगनेवाली प्राकृत भाषा – इन तीनों भाषाओं के शब्दों की सुस्पष्ट, सरल और सहज व्याख्या उद्भासित करता है।

इस महाकोष का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें गीता, मनुस्मृति, ऋग्वेद, पद्मपुराण, महाभारत, उपनिषद, पातंजल योगदर्शन, चाणक्य नीति, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रन्थों की सुबोध टीकाएँ और भाष्य उपलब्ध हैं। साथ ही आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'चरक संहिता' पर भी व्याख्याएँ हैं।

'अभिधान राजेन्द्र कोष' की प्रशंसा भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान् करते नहीं थकते । इस ग्रन्थ रत्नमाला के सात खण्ड सात अनुपम दिव्य रत्न हैं, जो अपनी प्रभा से साहित्य-जगत् को प्रदीप्त कर रहे हैं ।

इस भारतीय राजर्षि की साहित्य एवं तप-साधना पुरातन ऋषि के समान थी। वे गुफाओं एवं कन्दराओं में रहकर ध्यानालीन रहते थे। उन्होंने स्वर्णगिरि, चामुण्डावन, मांगीतुंगी आदि गुफाओं के निर्जन स्थानों में तप एवं ध्यान-साधना की। ये स्थान वन्य पशुओं से भयावह थे, परन्तु इस ब्रह्मार्ष के जीवन से जो प्रेम और मैत्री की दुग्धधार प्रवाहित होती थी, उससे हिंस्र पशु-पक्षी भी उनके पास शांत बैठते थे और भयमुक्त हो चले जाते थे।

ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में राजा-महाराजा, श्रीमन्त, राजपदाधिकारी नतमस्तक होते थे। वे अत्यन्त मधुर वाणी में उन्हें उपदेश देकर गर्व के शिखर से विनय-विनम्रता की भूमि पर उतार लेते थे और वे दीन-दुखियों, दिखों, असहायों, अनाथों एवं निर्बलों के लिए साक्षात् भगवान् थे।

उन्होंने सामाजिक कुरीतियों-कुपरम्पराओं, बुराइयों को समाप्त करने के लिए तथा धार्मिक रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, मिथ्याधारणाओं और कुसंस्कारों को मियने के लिए ग्राम-ग्राम, नगर-नगर पैदल विहार कर विभिन्न प्रवचनों के माध्यम से उपदेशामृत की अजस्रधारा प्रवाहित की । तृष्णातुर मनुष्यों को संतोषामृत पिलाया । कुसंपों के फुफकारते फणिधरों को शांत कर समाज को सुसंप का सुधा-पान कराया ।

विश्वपूज्य ने नारी-गरिमा के उत्थान के लिए भी कन्या-पाठशालाएँ, दहेज उन्मूलन, वृद्ध-विवाह निषेध आदि का आजीवन प्रचार-प्रसार किया। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः' के अनुरूप सन्देश दिया अपने प्रवचनों एवं साहित्य के माध्यम से।

गुरुदेव ने पर्यावरण-रक्षण के लिए वृक्षों के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने पशु-पक्षी के जीवन को अमूल्य मानते हुए उनके प्रति प्रेमभाव रखने के लिए उपदेश दिए। पर्वतों की हरियाली, वन-उपवनों की शोभा, शान्ति एवं अन्तर-सुख देनेवाली है। उनका रक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है। इसप्रकार उन्होंने समस्त जीवराशि के संरक्षण के लिए उपदेश दिया।

काव्य विभूषा: उनकी काव्य कला अनुपम है। उन्होंने शास्त्रीय गग-गितियों में अनेक सज्झाय व स्तवन गीत रचे हैं। उन्होंने शास्त्रीय गगों में दुमरी, कल्याण, भैरवी, आशावरी आदि का अपने गीतों में सुरम्य प्रयोग किया है। लोकप्रिय गितियों में वनझाग, गरबा, ख्याल आदि प्रियंकर हैं। प्राचीन पूजा गीतों की लावनियों में 'सलूणा', 'रेखता', 'तीरथनी आशातना निव करिए रे' आदि गगों का प्रयोग मनमोहक हैं। उन्होंने उर्दू की गजल का भी अपने गीतों में प्रयोग किया है।

चैत्यवंदन - स्तुतियों में - दोहा, शिखरणी, स्नग्धरा, मालिनी, पद्धडी प्रमुख हैं। पद्धडी छन्द में रचित श्री महावीर जिन चैत्यवंदन की एक वानगी प्रस्तुत है —

"संसार सागर तार धीर, तुम विण कोण मुझ हरत पीर। मुझ चित्त चंचल तुं निवार, हर रोग सोग भयभीत वार॥ <sup>1</sup> एक निश्छल भक्त का दैन्य निवेदन मौन-मधुर है। साथ ही अपने परम तारक परमात्मा पर अखण्ड विश्वास और श्रद्धा-भक्ति को प्रकट करता है।

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 49



<sup>1</sup> जिन - भक्ति - मंजूषा भाग - 1

चौपड़ कीड़ा- सज्झाय में अलौकिक निरंजन शुद्धात्म चेतन रूप प्रियतम के साथ विश्वपूज्य की शुद्धात्मा रूपी प्रिया किस प्रकार चौपड़ खेलती है ? वे कहते हैं —

'रंग रसीला मारा, प्रेम पनोता मारा, सुखरा सनेही मारा साहिबा । पिउ मोरा चोपड़ इणविध खेल हो ॥

चार चोपड़ चारों गित, पिउ मोरा चोरासी जीवा जोन हो । कोठा चोरासिये फिरे, पिउ मोरा सारी पासा वसेण हो ॥" <sup>1</sup> यह चौपड़ का सुन्दर रूपक है और उसके द्वारा चतुर्गित रूप संसार में चौपड़ का खेल खेला जा रहा है। साधक की शुद्धात्म-प्रिया चेतन रूप प्रियतम को चौपड़ के खेल का रहस्योद्घाटन करते हुए कहती है कि चौपड़ चार पट्टी और 84 खाने की होती है। इसीतरह चतुर्गित रूप चौपड़ में भी 84 लक्षयोनि रूप 84 घर-उत्पत्ति-स्थान होते हैं। चतुर्गित चौपड़ के खेल को जीतकर आत्मा जब विजयी बन जाती है, तब वह मोक्ष रूपी घर में प्रवेश करती है।

अध्यात्मयोगी संत आनंदघन ने भी ऐसी ही चौपड़ खेली है —
''प्राणी मेरो, खेलै चतुरगित चोपर ।
नरद गंजफा कौन गिनत है, मानै न लेखे बुद्धिवर ॥
राग दोस मोह के पासे, आप वणाए हितधर ।
जैसा दाव पर पासे का, सारि चलावै खिलकर ॥'' 2

विश्वपूज्य का काव्य अप्रयास हृदय-वीणा पर अनुगुंजित है। 'पिउ' [प्रियतम] शब्द कविता की अंगूठी में हीरककणी के समान मानो जड़ दिया।

विश्वपूज्य की आत्मरमणता उनके पदों में दृष्टिगत होती है । वे प्रकाण्ड विद्वान् – मनीषी होते हुए भी अध्यात्म योगीराज आनन्दघन की तरह अपनी मस्त फकीरी में रमते थे । उनका यह पद मनमोहक है —

'अवधू आतम ज्ञान में रहना,

किसी कु कुछ नहीं कहना ॥' 3

<sup>.</sup> जिन भक्ति मंजूबा भाग - 1

<sup>2.</sup> आनन्दघन ग्रन्थावली

<sup>3</sup> जिन भक्ति मंजूषा भाग - 1

'मौनं सर्वार्थ साधनम्' की अभिव्यंजना इसमें मुखरित हुई है। उनके पदों में व्यक्ति की चेतना को झकझोर देने का सामर्थ्य है, क्योंकि वे उनकी सहज अनुभूति से नि:सृत है। विश्वपूज्य का अंतरंग व्यक्तित्व उनकी काव्य-कृतियों में व्याप्त है। उनके पदों में कबीर-सा फक्कड़पन झलकता है। उनका यह पद द्रष्ट्व्य है —

"ग्रन्थ रहित निर्ग्रन्थ कहीजे, फकीर फिकर फकनारा। ज्ञानवास में बसे संन्यासी, पंडित पाप निवास रे सद्गुरु ने बाण मारा, मिथ्या भरम विदास रे॥" 1

विश्वपूज्य का व्यक्तित्व वैराग्य और अध्यात्म के रंग में रंगा था। उनकी आध्यात्मिकता अनुभवजन्य थी। उनकी दृष्टि में आत्मज्ञान ही महत्त्वपूर्ण था। 'परभावों में घूमनेवाला आत्मानन्द की अनुभूति नहीं कर सकता। उनका मत था कि जो पर पदार्थों में रमता है वह सच्चा साधक नहीं है। उनका एक पद दृष्टव्य है —

'आतम ज्ञान रमणता संगी, जाने सब मत जंगी।
पर के भाव लहे घट अंतर, देखे पक्ष दुरंगी॥
सोग संताप रोग सब नासे, अविनासी अविकारी।
तेरा मेरा कछु नहीं ताने, भंगे भवभय भारी॥
अलख अनोपम स्प्र निज निश्चय, ध्यान हिये बिच धरना।
दृष्टि राग तजी निज निश्चय, अनुभव ज्ञानकुं वरना॥''
उनके पदों में प्रेम की धारा भी अबाधगित से बहती है। उन्होंने
शांतिनाथ परमात्मा को प्रियतम का रूपक देकर प्रेम का रहस्योद्घाटन

'श्री शांतिजी पिउ मोरा, शांतिसुख सिरदार हो । प्रेमे पाम्या प्रीतड़ी, पिउ मोरा प्रीतिनी रीति अपार हो ॥ शांति सलूणो म्हारो, प्रेम नगीनो म्हारो, स्नेह समीनो म्हारो नाहलो । पिउ पल एक प्रीति पमाड हो, प्रीत प्रभु तुम प्रेमनी, पीउ मोरा मुज मन में नहिं माय हो ॥'' <sup>3</sup>

किया है। वे लिखते हैं -

<sup>1.</sup> जिन भक्ति मंजूषा भाग - 1

जिन भक्ति मंजूषा भाग - 1

<sup>2.</sup> जिन पक्ति मंजूषा पाग - 1

यद्यपि उनकी दृष्टि में प्रेम का अर्थ साधारण-सी भावुक स्थिति न होकर आत्मानुभवजन्य परमात्म-प्रेम है, आत्मा-परमात्मा का विशुद्ध निरूपाधिक प्रेम है। इसप्रकार, विश्वपूज्य की कृतियों में जहाँ-जहाँ प्रेम-तत्त्व का उल्लेख हुआ है, वह नर-नारी का प्रेम न होकर आत्म-ब्रह्म-प्रेम की विशुद्धता है।

विश्वपूज्य में धर्म सद्भाव भी भरपूर था। वे निष्पक्ष, निस्पृही मानव-मानव के बीच अभेद भाव एवं प्राणि मात्र के प्रति प्रेम-पीयूष की वर्षा करते थे। उन्होंने अरिहन्त, अल्लाह-ईश्वर, रूद्र-शिव, ब्रह्मा-विष्णु को एक ही माना है। एक पद में तो उन्होंने सर्व धर्मों में प्रचिलत परमात्मा के विविध नामों का एक साथ प्रयोग कर समन्वय-दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। उनकी सर्व धर्मों के प्रति समादरता का निम्नांकित पद मननीय है —

'ब्रह्म एक छे लक्षण लिक्षत, द्रव्य अनंत निहारा । सर्व उपाधि से वर्जित शिव ही, विष्णु ज्ञान विस्तारा रे ॥ ईश्वर सकल उपाधि निवारी, सिद्ध अचल अविकारा । शिव शक्ति जिनवाणी संभारी, ख्द्र है करम संहारा रे ॥ अल्लाह आतम आपिह देखो, राम आतम रमनारा । कर्मजीत जिनराज प्रकासे, नयथी सकल विचारा रे ॥'¹ विश्वपूज्य के इस पद की तुलना संत आनंदघन के पद से की जा सकती है ।²

यह सच है कि जिसे परमतत्त्व की अनुभूति हो जाती है, वह संकीर्णता के दायरे में आबद्ध नहीं रह सकता । उसके लिए गम-कृष्ण, शंकर-गिरीश, भूतेश्वर, गोविन्द, विष्णु, ऋषभदेव और महादेव

<sup>।</sup> जिन भक्ति मंजूषा भाग - 1 पृ. 72

प्रम कही पहिमान कही, कोठ कान्ह कही महादेव री। पारसनाथ कही कोठ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी॥ भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री। तैसे खण्ड कलपना रोपित, आप अखण्ड सरूप री॥ निज पद रमै राम सो कहिये, रहम करे रहमान री। करा करम कान्ह सो कहिये, महादेव निरवाण री॥ परसै रूप सो पारस कहिये, ब्रह्म चिन्है सो ब्रह्म री। इहविध साध्यो आप आनन्दघन, चेतनमय निःकमंरी॥ आनंदघन ग्रन्थावली, पद ६५

या ब्रह्म आदि में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। उसका तो अपना एक धर्म होता है और वह है — आत्म-धर्म (शुद्धात्म-धर्म)। यही बात विश्वपूज्य पर पूर्णरूपेण चिरतार्थ होती है। सामान्यतया जैन परम्परा में परम तत्त्व की उपासना तीर्थंकरों के रूप में की जाती रही है; किन्तु विश्वपूज्य ने परमतत्त्व की उपासना तीर्थंकरों की स्तुति के अतिरिक्त शंकर, शंभु, भूतेश्वर, महादेव, जगकर्ता, स्वयंभू, पुरूषोत्तम, अच्युत, अचल, ब्रह्म-विष्णु-गिरीश इत्यादि के रूप में भी की है। उन्होंने निर्भाक रूप से उद्घोषणा की है — ''शंकर शंभु भूतेश्वरो ललना, मही माहें हो वली किस्यो महादेव,

ंशकर शभु भूतश्वरा ललना, महा माह हा वला किस्या महादव, जिनवर ए जयो ललना ।

जगकर्ता जिनेश्वरो ललना, स्वयंभू हो सहु सुर करे सेव, जिनवर ए जयो ललना ॥

वेद ध्विन वनवासी ललना, चौमुखे हो चारे वेद सुचंग, जिन. । वाणी अनक्षरी दिलवसी ललना, ब्रह्माण्डे बीजो ब्रह्म विमंग, जि. ।। पुस्त्रोत्तम परमातमा ललना, गोविन्द हो गिस्त्रो गुणवंत, जि. । अच्युत अचल छे ओपमा ललना, विष्णु हो कुण अवर कहंत, जि. ।। नाभेय रिषभ जिणंदजी ललना, निश्चय थी हो देख्यो देव दमीश । एहिज सूरिशजेन्द्र जी ललना, तेहिज हो ब्रह्मा विष्णु गिरीश, जि. ।।"

वास्तव में, विश्वपूज्य ने परमात्मा के लोक प्रसिद्ध नामों का निर्देश कर समन्वय-दृष्टि से परमात्म-स्वरूप को प्रकट किया है।

इसप्रकार कहा जा सकता है कि विश्वपूज्य ने धर्मान्धता, संकीर्णता, असिहण्णुता एवं कूपमण्डूकता से मानव-समाज को ऊपर उठाकर एकता का अमृतपान कराया। इससे उनके समय की राजनैतिक एवं धार्मिक परिस्थिति का भी परिचय मिलता है।

'अभिधान राजेन्द्र कोष' कथाओं का सुधासिन्धु है। कथाओं में जीवन को सुसंस्कृत, सभ्य एवं मानवीय गुण-सम्पदा से विभूषित करने का सरस शैली में अभिलेखन हुआ है। कथाएँ इक्षुरस के समान मधुर, सरस और सहज शैली में आलेखित हैं। शैली में प्रवाह हैं, प्राकृत और संस्कृत शब्दों को हीरक किणयों के समान तराश कर

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि-सुधारस ● खण्ड-3 ● 53

कथाओं को सुगम बना दिया है। उपसंहार:

विश्वपूज्य अजर-अमर है। उनका जीवन 'तप्तं तप्तं पुनरिप पुनः काञ्चनं कान्त वर्णम्' की उक्ति पर खरा उतरता है। जीवन में तप की कंचनता है, कवि-सी कोमलता है। विद्वत्ता के हिमाचल में से करुणा की गंग-धारा प्रवाहित है।

उन्होंने जगत् को 'अभिधान राजेन्द्र कोष' रूपी कल्पतरू देकर इस धरती को स्वर्ग बना दिया है, क्योंकि इस कोष में ज्ञान-भक्ति और कर्मयोग का त्रिवेणी संगम हुआ है। यह लोक माङ्गल्य से भरपूर क्षीर-सागर है। उनके द्वारा निर्मित यह कोष आज भी आकाशी ध्रुवतारे की भौति टिमटिमा रहा है और हमें सतत दिशा-निर्देश दे रहा है।

विश्वपूज्य के लिए अनेक अलंकार दूँढ़ने पर भी हमें केवल एक ही अलंकार मिलता है — वह है — अनन्वय अलंकार — अर्थात् विश्वपूज्य विश्वपूज्य ही है।

उनका स्वर्गवास 21 दिसम्बर सन् 1906 में हुआ, परन्तु कौन कहता है कि विश्वपूज्य विलीन हो गये ? वे जन-जन के श्रद्धा केन्द्र सबके हृदय-मंदिर में विद्यमान हैं!



अभिधान राजेन्द्र कोष में,

## त्त्तीय खण्ड)

#### 1. कृतकर्म

#### सव्वे सय कम्म कप्पिया ।

- श्री अभिद्यान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 2]
- सूत्रकृतांग 1/2/3/18

सभी प्राणी अपने कृत कर्मों के कारण नाना योनियों में भ्रमण करते हैं।

#### 2. अकेला !

#### एगस्स गती य आगती।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र 2]
- सूत्रकृतांग 1/2/3/17

आत्मा (परिवार आदि को छोड़कर) परलोक में अकेला ही गमनागमन करता है ।

#### 3. आत्मा ही दुःख भोक्ता

एगो सयं पच्चणुहोति दुक्खम् ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 2]
- सूत्रकृतांग 1/5/2/22

आत्मा अकेला स्वयं अपने किए हुए दु:खों को भोगता है।

#### 4. मैं सदा अकेला

एकः प्रकुरूते कर्म, भुंक्ते एकश्च तत्फलं । जायत्येको प्रियत्येको, एको याति भवान्तरम् ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 2]
   एवं [भाग ७ पृ. ४९३]
- आचारांगवृत्ति (शीलांक) पु. 190

आत्मा अकेला कर्म करता है, अकेला ही उसका फल भोगता है, अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही भवान्तर में जाता है।

#### 5. भयाकुल-मानव

हिंडंति भयाउला सढा, जाति जरा मरणेहऽभिद्दुता ।

- श्री अभिघान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 2]
- सूत्रकृतांग 1/2/3/18

भय से व्याकुल शठजन-दुष्टजन, जन्म-जरा और मृत्यु से पीड़ित होकर संसार चक्र में भ्रमण करते हैं।

#### 6. अव्यक्त दुःख

अव्वत्तेण दुहेण पाणिणो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ 2]
- सूत्रकृतांग 1/2/3/18

सभी प्राणी अव्यक्त (अलक्षित) दु:ख से दु:खी हैं।

#### 7. धर्म से अनिभज्ञ

अण्णाणपमाद दोसेणं, सततं मूढे धम्मं णाभिजाणति ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 8]
- आचारांग 1/5/1/151

अज्ञान और प्रमाद के दोष से सतत मृढ़ बना हुआ जीव धर्म को नहीं जान पाता ।

#### 8. अपरिपक्व मानव

वयसा वि एगे बुइता कुप्पति माणवा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 8]
- आचारांग 1/5/4/162

कुछ अपरिपक्व मनुष्य थोड़े से प्रतिकूल बचन से भी कुपित हो जाते हैं।

#### 9. अभिमानी-मोहमूढ्

उण्णतमाणे य णरे महतामोहेण मुज्झति ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पू. 8]

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 58

#### - आचारांग 1/5/4/162

जिस व्यक्ति का मिथ्याभिमान बद्धा हुआ है, वह महामोह के कारण विवेक खो देता है।

#### 10. अपरिपक्व

संबाहा बहुवे भुज्जो भुज्जो दुरितक्कमा अनाणतो अपासतो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 8]
- आचारांग 1/5/4/162

अज्ञानी और अपरिपक्व मनुष्य बार-बार आनेवाली बहुत सारी बाधाओं का पार नहीं पा सकता है।

#### 11. नम्रता

जे एगं णामे से बहुं णामे, जे बहुं णामे से एगं णामे।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 11]
   एवं [भाग ७ पू. 813]
- आचारांग 1/3/4

जो एक अपने को झुकाता है — जीत लेता है, वह वहुतों को झुकाता है और जो बहुतों को झुकाता है, वह एक को भी झुकाता है।

#### 12. एकत्वभावना

एगत्तमेव अभिपत्थएज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पू. 13]
- सूत्रकृतांग 1/10/12

आत्मार्थी पुरुष एकत्व भावना की ही प्रार्थना करें !

#### 13. श्रमण-आहार-विधि

मियं कालेण भक्खए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पू. 69]
- *उत्तरध्ययन 1∕32*

समयानुकूल परिमित भोजन करें।

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति–सुधारस ● खण्ड–3 ● 59

#### 14. सुखान्त-चिन्तन

न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सई, असासया भोग-पिवास जंतुणो । न चे सरीरेण इमेणऽवेस्सई, अवेस्सई जीविय पज्जवेण मे ॥

- श्री अभिघान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 136]
- दशवैकालिक चूलिका 1/11/16

साधक यह चिंतन करे कि 'मेरा यह दु:ख चिरकाल तक नहीं रहेगा', क्योंकि जीवों की मोग-पिपासा अशास्वत है। यदि वह इस शरीर के रहते हुए भी न मिटी, तब भी कोई बात नहीं! मेरे जीवन के अन्त में (मृत्यु के समय) तो वह अवश्य ही मिट जाएगी!'

#### 15. बार बार दुर्लभ

बोही य से नो सुलभा पुणो पुणो।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पू 136]
- दशवैकालिक चूलिका 1/11/14
   सद्बोधि प्राप्त करने का अवसर बार बार मिलना सुलभ नहीं है।

#### 16. व्रतभ्रष्ट — अधोगति

संभन्नवित्तस्स य हेट्टओ गई ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 136]
- दशवैकालिक चूलिका 1/11/13
   व्रत से भ्रष्ट होनेवाले की अधोगित होती है ।

#### 17. निर्ग्रन्थ-प्ररूपित

तमेव सच्चं नीसंकं, जं जिणेहिं, पवेइयं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पू 167]
   एवं [भाग 6 पू. 746] एवं [भाग 7 पू. 273-502]
- आचारांग 1/5/5/162
   वही सत्य और नि:शंक है, जो तीर्थंकरों द्वारा प्रस्वित है।

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 60

#### 18. दुःख-निरोध

समुप्पाद मयाणंता, किह नाहिति संवरं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 205]
- सूत्रकृतांग 1/1/3/10

जो दु:खोत्पत्ति का कारण ही नहीं जानते, वह उसके निरोध का कारण कैसे जान पायेंगे ?

#### 19. अधर्म से दुःखोत्पत्ति

अमणुण्ण समुप्पादं दुक्खमेव वियाणिया ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 205]
- सूत्रकृतांग 1/1/3/10

अशुभ अनुष्ठान अर्थात् अधर्माचरण से दु:ख की उत्पत्ति होती है।

#### 20. कहाँ अँघ, कहाँ दर्शक !

अंधो किंह कत्थ य देसियव्वं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 222]
- बृहत्कल्प भाष्य ३२५३

कहाँ अँधा और कहाँ पथप्रदर्शक ? (अँधा और मार्गदर्शक, यह कैसा मेल ?)

#### 21. स्वच्छंदता

कुलं विणासेइ सयं पयाता, न दीव कूलं कुलडा उनारी।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्. 222]
- बृह. भाष्य ३२५१

स्वच्छंदाचरण करनेवाली नारी अपने दोनों कुलों (पितृकुल व क्वसुरकुल) को वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कि स्वच्छन्द बहती हुई नदी अपने दोनों कूलों (तयें) को ।

#### 22. उपदेश के अयोग्य

उपदेशो न दातव्यो, यादृशे तादृशे जने । पश्य वानर मूर्खेण, सुगृही निर्गृही कृत: ॥

अभिषान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 61

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 222]
- बृहत्कल्पवृत्ति सभाष्य 1 उद्देश

जैसे तैसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए । देखो ! मूर्ख बन्दर ने अच्छे घरवाले को घरविहीन बना दिया ।

#### 23. वसुंधरा

वसुंधरेयं जह वीर भोज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 222]
- बृहदावश्यक भाष्य ३२५४

यह वसुन्धरा वीरभोग्या है।

#### 24. निर्वाण-प्राप्ति

एवं भाव विसोहीए णेव्वाण मिभगच्छती ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 331]
- सूत्रकृतांग 1/1/2/27

भावों की विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त करता है।

#### 25. मिथ्यादृष्टि जीव

एवं तु समणा एगे, मिच्छिदद्वी अणारिया । संसार पारकंखीं ते, संसारं अणुपरिद्वंति त्तिबेमि ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 332]
- सूत्रकृतांग 1/1/2/32

कई मिथ्यादृष्टि, अनार्य श्रमण संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन वे संसार में ही बार-बार पर्यटन करते रहते हैं।

#### 26. अज्ञानी साधक

जहा आसाविणि णावं जाति अंधो दुरूहिया । इच्छेज्जा पारमागंहुं अंतरा य विसीयती ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 332]
- सूत्रकृतांग 1/1/2/31

अज्ञानी साधक उस जन्मान्ध व्यक्ति के समान है, जो सिछद्र नौका पर चढ़कर नदी किनारे पहुँचना तो चाहता है, किन्तु किनारा आने से पहले ही बीच प्रवाह में डूब जाता है।

#### 27. शुभाशुभ कर्म

शुभाशुभानि कर्माणि, स्वयं कुर्वन्ति देहिनः । स्वयमेवोपभुज्यंते, दुःखानि च सुखानि च ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 334]
- उत्तराध्ययनसूत्र सटीक १ अ.

प्राणी स्वयं शुभाशुभ कर्म का कर्ता है और स्वयं ही सुख-दुःख का भोक्ता है।

#### 28. विघ्न

श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 338]
- विशेषावश्यक भाष्य बृहद्वृत्ति पृ. 17
   महापुरुषों को भी शुभकार्य में अनेक विघ्न-बाधाएँ आती हैं ।

#### 29. कामभोगासक्त मानव

सत्ता कामेहिं माणवा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 342]
- आचारांग 1/8/1/180
   मनुष्य काम-भोगों में आसक्त होते हैं ।

#### 30. दु:खरूप संसार

पास ! लोए महब्भय ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 342]
- आचारांग 1/८/1/180

देखो ! यह संसार महाभयवाला है ।

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 63

#### 31. बालधृष्ट

अट्टे से बहु दुक्खे इति बाले पकुव्वति (पगब्मइ)।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 342]
- आचारांग 1/6/1/180

वेदना से पीड़ित मनुष्य बहुत दु:ख पाता है, इसलिए वह बाल [अज्ञानी] प्राणियों को क्लेश पहुँचाता हुआ धृष्ट (बेदर्द) हो जाता है।

#### 32. भावान्धकार

संति पाणा अंधा तमंसि वियाहिता ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 342]
- आचारांग 1/6/1/180

अंधकार में होनेवाले प्राणी अंधे कहे गए हैं।

### देह पोषण के लिए वध त्याज्य अबलेण वहं गच्छंति सरीरेण पभंगुरेण ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 342]
- आचारांग १/६/1/180

इस नि:सार क्षणभंगुर देह के पोषण के लिए मनुष्य अन्य जीवों के वध की इच्छा करते हैं।

#### 34. संसारी जीव दुःखी

बहु दुक्खा हु जंतवो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३४2]
- *आचारांग 1 % /1 /180* जीव जिल्ह्या की जवन उपनी है

संसारी जीव निश्चय ही बहुत दु:खी है।

#### 35. कर्मानुसार फल

सव्वो पुव्वकयाणं कम्माणं पावए फल विवागं । अवराहेसु गुणेसु य, णिमित्त मित्तं परो होइ ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 342]
- सत्रकृतांग 1/12

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 64

सभी मनुष्य अपने पूर्वकृत कमों के अनुसार फल पाते हैं। अपराध और गुणों में दूसरे लोग तो मात्र निमित्त बनते हैं।

#### 36. स्वल्प सुख भी नहीं

दुःखं स्त्री कुक्षि मध्ये प्रथमिह भवे गर्भवासे नराणाम्, बालत्वे चापि दुःखं मललित तनुस्त्रीपयः पानमिश्रम् । तारूण्ये चापि दुःखं भवति विरहजं वृद्धभावोऽप्यसारः, संसारे रेमनुष्याः!वदतयदिसुखं स्वल्पमप्यस्ति किञ्चिद् ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 342]एवं [भाग 4 पृ. 2549]
- आगमीय सुक्तावलि पृ. 25
- धर्मरत्नप्रकरण सटीक –

इस संसार में पहले तो गर्भावास में ही मनुष्यों को जननी की कुक्षि में दु:ख प्राप्त होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में भी मलपरिपूर्ण शरार स्त्री के स्तनपय: (दूध) पान से मिश्रित दु:ख होता है और युवावस्था में भी विरह आदि से दु:ख उत्पन्न होता है तथा वृद्धावस्था तो बिल्कुल नि:सार यानी कफ-वात-पित्तादि के दोषों से भरी हुई है। इसलिए हे मनुष्यों! यदि संसार में थोड़ा भी सुख का लेश हो तो बताओ?

#### 37. कृतज्ञता

प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः, शिरिस निहित भारा नारिकेरा नराणाम् । उदकममृतकल्पं दद्युराजीवितान्तं, निह कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३५4]
- धर्मसंग्रह सटीक 1 अधिकार

नारियल के छोटे पौधे को मनुष्य जल से सींचते हैं। अपनी प्रथम अवस्था में पीये गये उस थोड़े से जल को याद रखते हुए वे नारियल के वृक्ष अपने सिर पर सदा जल का भार उठाये रखते हैं और जीवन पर्यन्त मनुष्यों को अमृत के तुल्य स्वादिष्ट जल देते रहते हैं। सच है, साधुजन किसी के किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं है।

#### 38. यथा वाणी तथा क्रिया

करण सच्चे वट्टमाणो जीवो जहावाई तहाकारी यावि भवइ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 372]
- उत्तराध्ययन २९/५३

करण सत्य — (कार्य की सचाई) व्यवहार में स्पष्ट रहनेवाली आत्मा 'जैसी कथनी वैसी करनी' का आदर्श प्राप्त करती है।

### 39. लाभ, लोभ

जहा लाभो तहा लोभो।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 387]
- उत्तराध्ययन १/17

ज्यों - ज्यों लाभ होता है, त्यों - त्यों लोभ होता है।

#### 40. लाभ से लोभ

लाभा लोभो पवड्ढई।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 387]
- उत्तराध्ययन ४/17

लाभ से लोभ बढ़ता जाता है।

#### 41. निःस्नेह

विजहित्तु पुळा संजोगं, न सिणेहं कहिंचि कुळ्वेज्जा।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 388]
- उत्तराध्ययन ८/२

साधक पूर्व संयोगों को छोड़ देने पर फिर किसी भी वस्तु में स्नेह न करें।

## 42. स्नेह में निःस्नेह

असिणेह सिणेह करेहिं।

- **श्री अभिधान राजेन्द्र कोष** [भाग ३ पृ. ३८८]
- उत्तराध्ययन ८/२

जो तुम्हारे प्रति स्नेह करे, उनसे भी तुम नि:स्नेहभाव से रहो ।

# 43. दुर्गति रक्षण – जिज्ञासा

अधुवे असासयम्मी, संसारिम्म दुक्ख पउराए । कि नाम होज्ज तं कम्मगं, जेणाहं दोग्गइं न गच्छेज्जा ?

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 388]
- उत्तराध्ययन १ /1

इस अध्रुव, अशास्वत और दु:खमय संसार में ऐसा कौन-सा कर्म है ? कौन-सा क्रियानुष्ठ्यन है जिसे अपना कर जीव दुर्गति में जाने से बच सके ?

#### 44. कामदुस्त्याज्य

दुपरिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीर पुरिसेर्हि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 389]
- उत्तराध्ययन ४/४

काम-भोगों का त्याग करना अत्यन्त किन हैं। अधीर पुरुष तो इन्हें आसानी से छोड ही नहीं सकते।

# 45. पापदृष्टिः नरक-हेतु

मंदा निखं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिद्वीहिं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पु. 389]
- उत्तराध्ययन १ 🗷

मन्द बुद्धिवाले तथा अज्ञानी पुरुष अपनी पापमयी दृष्टि के कारण ही नरक में जाते हैं ।

## 46. अज्ञ-श्लेष्म की मक्खी

बाले य मंदिए मूढे, वज्झई मच्छिया खेलिम्म ।

- **श्री अभिधान राजेन्द्र कोष** [भाग ३ पृ. ३८९]
- उत्तराध्ययन ४/ऽ

अज्ञानी और मंदमति मृद्ध जीव संसार में उसी प्रकार फंस जाते हैं, जैसे क्लेष्म-कफ में मक्खी।

#### 47. अलिप्त साधक

सव्वेसु काम जाएसु, पासमाणो न लिप्पई ताई।

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 389]
- उत्तराध्ययन ४/४

सभी काम-भोगों में दोष देखता हुआ आत्मरक्षक साधक उनमें कभी लिप्त नहीं होता ।

## 48. हिंसा से सर्वथाविस्त

जगनिस्सिएहिं भूएहिं, तस नामेहिं थावरेहिं च । नो तेसिं आरभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९०]
- उत्तराध्ययन ४/10

लोकाश्रित जो भी त्रस और स्थावर जीव हैं, उनके प्रति मन-वचन और काया — किसी भी प्रकार से दण्ड का प्रयोग न करें।

## 49. प्राणवध अनुमोदी

न हु पाणवहं अणु जाणे, मुच्चेज्ज कयाइ सव्वदुक्खाणं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 390]
- उत्तराध्ययन ४/४

प्राणवध का अनुमोदन करनेवाला पुरुष कदापि सर्वदु:खों से मुक्त नहीं हो सकता ।

### 50. आहार की अनासक्ति

जायाए घासमेसेज्जा।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९०]
- उत्तराध्ययन ४/11

साधक जीवन-निर्वाह के लिए खाए।

# 51. रस-अलोलुप

रस गिद्धे न सिया भिक्खाए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग ३ पृ. ३९०]
- उत्तराध्ययन ४/11

मुनि रसलोलुप न बने ।

- तृष्णाः दूष्पूर्णाः
   दुप्परए इमे आया ।
  - श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 391]
  - उत्तराध्ययन 8/16
     यह आत्मस्थित तृष्णा किनाई से भरी जानेवाली है।

53. बोधि-दुर्लभ

बहु कम्मलेवलिताणं, बोही होई सुदुल्लहा तेर्सि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 391]
- उत्तराध्ययन 8/15

जो आत्माएँ बहुत अधिक कर्मों से लिप्त हैं, उन्हें बोधि प्राप्त होना अति दुर्लभ है।

54. दुष्पूरातृष्णा

किसणिप जो इमं लोयं, पडिपुन्नं दलेज्ज एक्कस्स। तेणावि से ण संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९1]
- उत्तराध्ययन ८/16

धन-धान्य से भरा हुआ यह समग्र विश्व भी यदि लोभी व्यक्ति को दे दिया जाय, तब भी वह उससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा की यह तृष्णा बड़ी दूष्पूरा (पूर्ण होना कठिन) है।

#### 55. कामासक्त

ते कामभोग रस गिद्धा, उववज्जंति आसुरे काए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 391]
- उत्तराध्ययन ४/14

जो साधक काम-भोग के रस में आसक्त हो जाते हैं, वे असुर जातिवाले निम्न श्रेणी के देवों में उत्पन्न होते हैं ।

## 56. धर्म है सन्तजनों का शणगार

धम्मं च पेसलं नच्चा, तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पु. ३९२]
- उत्तराध्ययन ४/19

धर्म को अत्यन्त कल्याणकारी—मनोज्ञ जानकर भिक्षु उसीमें अपनी आत्मा को संलम्न कर दें ।

## 57. नरक द्वार है अहंकार

सेलथंभ समाणं माणं अणुपविट्ठे जीवे । कालं करेइ णेरित एसु उववज्जित ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 396]
- स्थानांग ४/४/२/२९३ (२)

पत्थर के खंभे के समान जीवन में कभी नहीं झुकनेवाला अहंकार आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है।

#### 58. दंभ

वंसीमूलकेतणा समाणं मायं अणुपविद्वे जीवे । कालं करेति णेख्एसु उववज्जति ॥

- श्री अभिघान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 396]
- स्थानांग ४/४/2/293 (1)

बाँस की जड़ के समान अतिनिविड़-गाँठदार दंभ (कपट) आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है।

## 59. लोभ, रंगमजीठ

किमिरागरत्तवत्थ समाणं लोभमणुपविट्ठे जीवे । कालं करेति णेख्एसु उववज्जित ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 396]
- स्थानांग ४/४/2/293 (3)

मजीठ के रंग के समान जीवन में कभी नहीं छूटनेवाला लोभ आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है।

## 60. ऋोध का फल

#### कोहो पीइं पणासेइ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 399]
- दशवैकालिक 8/37

क्रोध प्रीति का नाश करता है।

#### 61. विनयनाशक

#### माणो विणय नासणो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 399]
- दशवैकालिक 8/37

मान विनय का नाश करता है।

#### 62. मित्रतानाशक

#### माया मित्ताणि नासेड ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९९]
- दशवैकालिक 8/37

माया मित्रता का नाश करती है।

#### 63. सर्वनाशक

#### लोभो सव्व विणासणो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 399]
- दशवैकालिक 8/37

लोभ सभी सद्गुणों का विनाश कर खलता है।

#### 64. मानजय - प्रक्रिया

#### माणं मद्दवया जिणे।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 399]
- दशवैकालिक 8 /38

अभिमान को मृदुता — नम्रता से जीतना चाहिए।

### 65. दम्भ-विजय विधि

मायं चऽज्जव भावेण ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९९]
- दशवैकालिक 8 /38

माया को सरलता से जीतना चाहिए।

### 66. क्रोध-विजय

उवसमेण हणे कोहं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९९]
- दशर्वकालिक 8 /38

ऋोध को शांति से समाप्त करें।

#### 67. लोभ-विजय

लोभं संतोसओ जिणे।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९९]
- *दशवैकालिक 8∕38* लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिए ।

## 68. दोष-परित्याग

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्ढणं । वमे चत्तारि दोसेउ, इच्छंतो हियमप्पणो ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९९]
- दशवैकालिक 8 /36

ऋोध, मान, माया और लोभ — ये चारों पाप की वृद्धि करनेवाले हैं; अत: आत्मा का हित चाहनेवाला साधक इन दोषों का परित्याग कर दें।

### 69. कषाय चतुष्क

कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोभो य पवड्ढमाणा ।

## चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाइं पुणब्धवस्स ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ३९९]
- दशवैकालिक 8/39

अनिग्रहीत क्रोध और मान तथा प्रवर्द्धमान माया और लोभ ये चारों संक्लिष्ट कषाय पुन: पुन: जन्म-मरणरूप संसार वृक्ष की जड़ों को सींचते रहते हैं अर्थात् पुनर्जन्म की जड़ें सींचते हैं।

## 70. उपेक्षा मत करो

अणथोवं वणथोवं, अग्गीथोवं कसायथोवं च । न हु भे वीससियव्वं, थोवंपि हु तं बहुं होड़ ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 400]
- आवश्यक निर्युक्ति 120

ऋण, ब्रण (घाव), अग्नि और कषाय — यदि इनका थोड़ा-सा अंश भी है, तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । ये अल्प भी समय पर बहुत विस्तृत हो जाते हैं ।

#### 71. वीतरागता

कसाय पच्चक्खाणेणं वीयरागभावं जणयइ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 401]
- उत्तराध्ययन २९/३८

कषाय-प्रत्याख्यान (त्याग) से जीव वीतराग भाव को प्राप्त होता है। (कषाय — त्याग से वीतरागता प्राप्त होती है ।)

#### 72. वीतराग-समभावी

वीयराग भाव पडिवन्ने वियणं जीवे समसुह दुक्खे भवइ ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 401]
- उत्तराध्ययन २९/३८

वीतराग भाव को प्राप्त हुआ जीव सुख-दु:ख में समभावी हो जाता है।

#### 73. विकथा

जो संजओ पमत्तो, रागद्दोसवसगओ परिकहेइ । साउ विकहा पवयणे, पणत्ता धीर पुरिसेहिं॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 402]
- दशवैकालिक निर्युक्ति 211

जो संयमी होते हुए भी प्रमत्त है, और राग-द्वेष के वशवर्ती होकर, जो राजभक्तादि कथा करता है, उसे जिनशासन में 'विकथा' कहा गया है।

#### 74. कथा

तव संजम गुणधारी, जं चरण खा कहिंति सब्भावं । सळ्वं जग जीवहियं, सा उ कहा देसिया समए ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 402]
- दशवैकालिक निर्युक्ति 210

तप — संयम आदि गुणों से युक्त मुनि सद्भावपूर्वक सर्व जगजीवों के हित के लिए जो कथन करते हैं; उसे 'कथा' कहा गया है।

#### 75. ध्यान

चित्तस्सेगग्गया हवइ झाणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 407]
- आवश्यक निर्युक्ति ५/1477

किसी एक विषय पर चित्त को स्थिर - एकाग्र करना ध्यान है।

#### 76. प्रायश्चित्त

पावं छिंदइ जम्हा पायच्छितंति भण्णाइ तेणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 413]
   एवं [भाग ५ पृ. 129-135]
- पंचाशक सटीक विवरण 16/3

जिसके द्वारा पाप का छेदन होता है, उसे 'प्रायश्चित्त' कहते हैं।

## 77. धर्म-मूल

विणयमूलो धम्मोत्ति ।

श्री अभिधान राजेन्द्र क्येष [भाग ३ पृ. 418]

– अंगचूलिका ५ अ.

विनय धर्म का मूल है।

# 78. कायोत्सर्ग से विशुद्धि

काउस्सग्गेणं तीय पडुप्पन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 428]
- उत्तराध्ययन २९/1114/14

कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्तमान के अतिचारों की विशुद्धि करता है।

### 79. प्रायश्चित्त से हल्कापन

विशुद्ध पायच्छित्ते य जीवे निवुयहियए ओहरिय भरूव्व। भारवेह पसत्थज्झाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 428]
- उत्तराध्ययन २९/१४

विशुद्ध प्रायश्चित्त कर यह जीव सिर पर से भार के उतर जाने से एक भारवाहकवत् हल्का होकर सद्ध्यान में रमण करता हुआ सुखपूर्वक विचरता है।

#### 80. काया-नियन्त्रण

संरंभ समारंभे, आरंभे य तहेव य । वइं यं (वयं) पवत्तमाणं त्तु, नियंटेज्ज जयं जई ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पृ. 449]
- उत्तराध्ययन २४/२३

यतनाशील यति संरंभ, समारंभ और आरंभ में प्रवृत्त होती हुई वाणी का नियन्त्रण करें ।

### 81. संयमासंयम

गरहा संजमे, नो अगरहा संजमे।

श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 497]

भगकती सूत्र 1/9/21/(6)
 गर्हा (आत्मालोचन) संयम है, अगर्हा संयम नहीं है।

### 82. आत्मा ही सामायिक

आयाणे अज्जो ! सामाइए, आयाणे अज्जो ! सामाइयस्स अट्टे ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 497]
- भगवतीसूत्र 1/9/21/(४)

हे आर्य ! आत्मा ही सामायिक (समत्वभाव) है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ (विशुद्धि) है ।

# 83. उत्तम पुरुष वैडूर्यरत्नवत्

सुचिरंपि अच्छमाणो, वेस्निओ कायमणि य ओमीसो । न उवेइ कायभावं पाहन्न गुणेण नियए ण ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 517-613]
- ओघनिर्युक्ति ७७२

वैर्झ्यरत्न काँच की मिणयों में कितने ही लम्बे समय तक क्यों न मिला रहे, वह अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण रत्न ही रहता है, कभी काँच नहीं होता । (सदाचारी उत्तम पुरुष का जीवन भी ऐसा ही होता है ।)

#### 84. संग का रंग

जह नाम महुर सिललं, सायर सिललं कमेण संपत्तं। पावेइ लोणभावं, मेलण दोसाणु भावेणं॥ एवं खु सीलवंतो, असील वंतेहि मीलिओ संतो। पावइ गुण परिहाणि, मेलण दोसाणु भावेणं॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 518]
- आवश्यक निर्युक्ति ३/1133-1134

जिस प्रकार मधुर जल, समुद्र के खारे जल के साथ मिलने पर खार हो जाता है, उसी प्रकार सदाचारी पुरुष दुराचारियों के संसर्ग में रहने हे कारण दुराचार से दूषित हो जाता है।

#### <sup>.</sup>85. जिनशासन-मूल

विणओ सासणे मूलं, विणीओ संजओ भवे । विणयाओ विष्यमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो ?

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 523]
- विशेषावश्यक भाष्य ३४६४

विनय जिनशासन का मूल है। विनीत ही संयमी हो सकता है। जो विनय से हीन है, उसका क्या धर्म और क्या तप ?

#### 86. विनयानुशासन

जम्हा विणयइ कम्मं, अट्ठविहं चाउंत मोवखाय । तम्हा उ वयंति विओ, विणयंति विलीन संसारा ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 523]
- स्थानांगदीका ६/531
   एवं आवश्यक निर्युक्ति 867

जिससे आठ प्रकार के कर्म दूर होते हैं, चारों गतियों एवं संसार का विलय होता है, उसे 'विनय' कहते हैं।

#### 87. नमस्कार आते जाते

जह दूओ रायाणं, णिमउं कज्जं निवेइउं पच्छा । वीसज्जिओ वि वंदिय, गच्छइ साहृवि इमेव ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पृ. 525]
- आवश्यक निर्युक्ति ३/1243 (४३)

द्त जिस प्रकार राजा आदि के समक्ष निवेदन करने से पहले भी और पीछे भी नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य को भी गुरुजनों के समक्ष जाते और आते समय नमस्कार करना चाहिए।

#### 88. कर्म-क्षय

साहु खवंति कम्मं, अणेगभवसंचियमणंतं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 525]
- आवश्यक निर्मुक्ति ३/1244-1431

श्रमण अनेक भवों के संचित अनन्त कर्मों को क्षय कर देता है।

# 89. स्वयं कृत दुःख

कि भया पाणा ?.... दुक्ख भया पाणा....दुक्खे केण कडे ? जीवेणं कडे पमादेण ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 526]
- स्थानांग ३/३/2/174

प्राणी किससे भय पाते हैं ? दु:ख से । दु:ख किसने किया है ? स्वयं आत्माने, अपनी ही भूल से ।

### 90. बाह्य-क्रिया विरोधी

बाह्य भावं पुस्कृत्य, ये क्रिया व्यवहारतः । वदने कवलक्षेपं, विना ते तृप्तिकाङ्क्षिणः ॥

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 551]
- ज्ञानसार १/४

जो दर्शन-पूजन, सेवा, गुरु-भिक्त, तपश्चरण आदि ऋियाओं को बाह्य भाव बताकर ब्यावहारिक ऋिया का निषेध करते हैं, वे मुँह में कौर खले बिना ही भूख की तृप्ति करना चाहते हैं।

### 91. क्रिया की अपेक्षा

स्वानुकूलां क्रियां काले, ज्ञानपूर्णोऽप्यपेक्षते । प्रदीपः स्वप्रकाशोऽपि तैल पूर्त्यादिकं यथा ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 551]
- ज्ञानसार १/३

स्वयं प्रकाशी दीपक भी तेल-पूर्ति और बत्ती आदि ऋिया की अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही पूर्ण ज्ञानी को भी स्व अनुकूल ऋिया के योग्य अवसर में ऋिया करनी चाहिए।

#### 92. तिन्नाणं-ताखाणं

Åц

ज्ञानी क्रिया परः शान्तो, भावितात्मा जितेन्द्रियः । स्वयं तीर्णो भवाम्बोधेः, पर्गस्तारियतुं क्षमः ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 551]
- ज्ञानसार १/१

सम्यग्ज्ञानी, शुद्ध क्रिया में तत्पर, शांत, भव्यात्मा, जितेन्द्रिय महात्मा इस भव संसार से स्वयं पार उतरते हैं और अन्य भव्य आत्माओं को भी पार लगाने में समर्थ होते हैं।

### 93. थोथा जान निरर्थक

क्रिया विरहितं हन्त ! ज्ञान मात्र मनर्थकम् । गर्ति बिना पथज्ञोऽपि, नाप्नोति पुरमीप्सितम् ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 551]
- ज्ञानसार ९/२

क्रियारहित ज्ञान निरर्थक है। पथ का ज्ञाता भी गमन क्रिया के बिना इच्छित नगर में नहीं पहुँच सकता।

#### 94. क्रिया की उपादेयता

गुणवृद्धयै ततः कुर्यात् क्रियामस्खलनाय वा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 552]
- इानसार ९७

गुण की वृद्धि हेतु और उसमें स्खलन न हो जाये, इसलिए क्रिया करना चाहिए ।

#### 95. क्रिया योग

तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ प्. 553]
- पातंजल योगदर्शन 2/1

तप, स्वाध्याय तथा ईक्वर प्रणिधान (निष्काम भाव से ईक्वर की भक्ति, तल्लीनता) यह तीन प्रकार का क्रियायोग है अर्थात् कर्मप्रधान योग साधना है।

शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, यस्तु क्रियावान् पुरूषः स विद्वान् । संचित्यतामातुरमौषधं हि, न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम् ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 554]
- हितोपदेश १ /१६७

पुरुष शास्त्रों को पढ़कर भी मूर्ख ही रह जाते हैं। वास्तव में जो पुरुष कर्म करता है, वह विद्वान् है। अच्छी तरह से सोचकर की गई औषध के नामोच्चारण मात्र से रोगी का रोग नष्ट नहीं होता है।

## 97. क्रिया ही फलदायिनी

क्रियैव फलदा पुंसां, न ज्ञानं फलदं मतम् । यतः स्त्री-भक्ष्य भोगज्ञो, न ज्ञानात् सुखभाग् भवेत् ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 554]
- नयोपदेश सटीक 129

वास्तवमें क्रिया ही फल देने वाली हैं, ज्ञान नहीं; क्योंकि स्नी, भोजन और भोग का जानकार भी मात्र ज्ञान से सुखी नहीं होता, उसे क्रिया करनी ही पड़ती है।

## 98. काल दुरतिक्रम

कालः पचित भूतानि, कालः संहरति प्रजाः । कालः सुप्तेषु जार्गति, कालोहि दुरतिक्रमः ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 555]
- 🗕 चाणक्य नीतिदर्पणः ( चाणक्यशास्त्र ) ६/७

काल ही प्राणियों को खाता है। काल ही प्राणियों का संहार करता है। सब सो जाने पर भी वह जागता रहता है। काल का अतिऋ मण करना बड़ा दुष्कर है।

# 99. ज्ञानपूर्वक आचरण

#### पढमं नाणं तओ दया ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 556]
- दशवैकालिक ४/३३

पहले ज्ञान फिर तद्नुसार दया अर्थात् आचरण ।

### 100. अज्ञानी

अन्नाणी किं काही ? किं वा नाहिड़ छेय पावगं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 556]
- दशवैकालिक ४/33

अज्ञानी आत्मा क्या करेगा ? वह पुण्य-पाप को कैसे जान पाएगा ?

### 101. कर्म

ण कम्मुणा कम्म खवेंति बाला।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 557]
- सूत्रकृतांग 1/12/15

अज्ञानी मनुष्य कर्म (पापानुष्ठान) से कर्म का नाश नहीं कर पाते ।

#### 102. संतोषी

संतोसिणो णोपकरेंति पावं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 557]
- सूत्रकृतांग 1/12/15

संतोषी साधक कभी कोई पाप नहीं करते।

## 103. लोभ-भय मुक्त

मेधाविणो लोभ भयावतीता ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 557]
- सूत्रकृतांग 1/12/15

ज्ञानी लोभ और भय से सदा मुक्त होते हैं।

## 104. अकर्म से कर्म-क्षय

## अकम्मुणा कम्म खर्वेति धीरा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 557]
- सत्रकृतांग 1/12/15

धीर पुरुष अकर्म (पापानुष्ठान के निरोध) से कर्म का क्षय कर देते

है।

है।

## 105. विषयासक्त दुःखी

विसन्ना विसयं गणाहिं, दुहतो विलोयं अणुसंचरंति ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 557]
- सूत्रकृतांग 1/12/14

विषयासक्त आत्माएँ विषयों के कारण से दोनों ही लोक में विविध तरीके से दु:खी होती हैं।

#### 106. तत्त्वदर्शी

ते आततो पासित सव्वलोए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 558]
- सत्रकृतांग 1/12/18

तत्त्वदर्शी समग्र प्राणी जगत् को अपनी आत्मा के समान देखता

### 107. ज्ञानी आत्मा

अलमप्पणो होति अलं परेसि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 558]
- सूत्रकृतांग 1/12/19

ज्ञानी आत्मा ही 'स्व' और 'पर' के कल्याण में समर्थ होता है।

### 108. भवान्तकर्ता

बुद्धा हुते अंतकडा भवंति ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 558]
- सूत्रकृतांग 1/12/16

निश्चत रूप से ज्ञानी संसार का अन्त कर देते हैं।

- 109. अवश्यमेव प्राप्तव्य शुभाशुभ फल अस्सि च लोए अदुवा पत्त्या, सतग्गसो वा तह अनहा वा।
  - श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 608]
  - सूत्रकृतांग 1/1/4

कृत कर्म इस जन्म में अथवा अगले जन्म में जिस तरह भी किए गए हों, वे उसी तरह से अथवा अन्य प्रकार से कर्ता को अपना फल अवस्य देते हैं।

- 110. जीव कर्मबंधकर्ता-भोक्ता संसारमावन्न परं परं ते, बंधंति वेयंति च दुण्णियाइं।
  - श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 608]
  - सूत्रकृतांग 1/1/4

संसार चक्र में परिभ्रमण करता हुआ जीव अपने दुष्कृत्यों के कारण सतत नूतन कर्म बांधता है तथा उसका फल भोगता है।

#### 111. मरण-शरण

बहुकूर कम्मे, जं कुव्वती मिज्जति तेण बाले।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 608]
- सूत्रकृतांग 1/1/3

अति ऋूर कर्मा अज्ञानी जीव बार-बार जन्म लेकर जो कर्म करता है, उसीसे मरण-शरण हो जाता है।

#### 112. स्वकर्म फल

सक्कम्मुणा विप्परियासुवेति ।

श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 610]

सूत्रकृतांग 1/1/11
 प्रत्येक प्राणी अपने ही कृत-कर्मों से दुःख पाता है ।

### 113. व्यर्थ क्या ?

लवण विहुणा य रसा, चक्खुविहुणा य इंदियग्गामा । धम्मोदयाए रहिओ, सोक्खं संतोसरहियं तो ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 610]
- सूत्रकृतांग सूत्र सटीक । श्रुत. ७ अध्ययन
   बिना नमक का भोजन, नयन बिना का चक्षुरिन्द्रिय का विषय,

दया बिना का धर्म और सन्तोष बिना का सुख किस काम का ?

#### 114. संसार-ज्वर

एगंत दुक्खे जिर ते व लोए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 610]
- सूत्रकृतांग 1/1/11
   यह संसार ज्वर के समान एकान्त दु:ख रूप है ।

## 115. मृत्यु-विभीषिका

गक्माइ मिज्जंति बुयाऽबुयाणा, पारा परे पंचसिहा कुमारा । जुवाणगा मिज्झम—थेरगा य, चयंति ते आउक्खए पलीणा ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 610]
- सूत्रकृतांग 1/1/10

कितने ही प्राणी गर्मावस्था में, कितने ही दूध पीते शिशु अवस्था में, तो कितने ही पंचशिख कुमारों की अवस्था में मर जाते हैं। फिर कितने ही युवा होकर तो कई प्रौढ़ होकर और कई वृद्ध होकर चल बसे हैं। इसप्रकार आयुष्य क्षय होते ही मनुष्य अपनी देह छोड़ देते हैं।

#### 116. देह-त्याग

चयंति ते आउक्खए पलीणा ।

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोव [भाग ३ पृ. 610]
- सुत्रकृतांग 1/1/10

आयुष्य क्षय होने पर जीव अपनी देह छोड़ देता है।

#### 117. पाप-परिणाम

#### थणंति लुप्पंति तसंति कम्मी ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 611]
- सुत्रकृतांग 1/1/20

जो आत्मा पापकर्म का उपार्जन करती है, उन्हें रोना पड़ता है, दु:ख भोगना पड़ता है और भयभीत होना पड़ता है।

### 118. श्रमणत्व से दूर

कुलाइं जे धावति साउगाइं, अहाऽऽहुसे सामणियस्स दूरे ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 611]
- सत्रकृतांग 1/1/23

जो साधक स्वादिष्ट मोजनवाले घरों में दौड़ता है, वह श्रमणभाव से दूर है। ऐसा तीर्थंकरोंने कहा है।

#### 119. अनासक्त

सद्देहिं स्वेहिं अ सज्जमाणे ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 612]
- सूत्रकृतांग 1/1/27

साधु, शब्द और रूप में आसक्त न बने ।

#### 120. श्रमण

सव्वेहिं कामेहिं विणीय गेहिं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 612]
- सूत्रकृतांग 1/1/21

मुनि सर्व कामनाओं से अपने चित्त को हटाकर शुद्ध संयम का पालन करें।

### 121. अज्ञात-पिंड

#### अण्णात पिंडेणऽधियासएज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 612]
- सत्रकृतांग 1/1/21

ं संयमी साधक अज्ञात पिण्ड (अपरिचित घरों से लाए हुए भिक्षान्न) से अपने जीवन का निर्वाह करें।

### 122. आहार क्यों ?

#### भारस्स जाता मुणि भुञ्जएज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 612]
- सूत्रकृतांग 1/1/29

मुनि संयम भार के निर्वाह करने के लिए ही आहार करें।

### 123. अनाकूल अभयंकर, भिक्षु

## अभयंकरे भिक्खू अणाविलप्पा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 612]
- सूत्रकृतांग 1/1/28

विषय-कषायों से अनाकूल भिक्षु अभयदान देता रहे।

#### 124. मन पर संयम

### दुक्खेण पुट्टे धुयमातिएज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 613]
- सूत्रकृतांग 1/1/29

नीतिवान् कष्टों के आने पर भी मन पर संयम रखें।

#### 125. निष्प्रपञ्ची साधक

### णिद्ध्यकम्मं ण पवञ्चवेति, अक्खक्खएवा सगंडतिबेमि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 613]
- सूत्रकृतांग 1/1/30

कर्मक्षय करनेवाला मुनि उसी प्रकार संसार-प्रपञ्च में नहीं पड़ता, जिस प्रकार धुरा टूट्ने पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती ।

### 126. श्रमण, रागद्वेष रहित

अविहम्ममाणे फलगावतद्वी, समागमं कंखति अंतगस्स ।

- श्री अभिद्यान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पू. 613]
- सूत्रकृतांग 1/1/30

हनन किया जाता हुआ मुनि छिली जाती हुई लकड़ी की भाँति राग द्वेष रहित होता है। वह शान्त भाव से मृत्यु की प्रतीक्षा करता है।

#### 127. इन्द्रिय-दमन

संगाम सीसेव परं दमेज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 613]
- सूत्रकृतांग 1/1/29

जैसे योद्धा संग्राम के शीर्ष-मोर्चे पर ख्य रहकर शत्रु-योद्धा का दमन करता है वैसे ही कर्म-शत्रुओं के साथ युद्ध में ख्टे रहकर उनका दमन करो।

### 128. ऋोधजित्

कोहं विजएणं खंतिं जणयइ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 686]
- उत्तराध्ययन २९/६९

क्रोध को जीतने से जीव को क्षमा गुण की प्राप्ति होती है।

#### 129. क्षमा-फल

खंतीएणं परीसहे जिणइ ।

- श्री अभिद्यान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 692]
- उत्तराध्ययन २९/४८

क्षमा करने से जीव परिषहों को जीत लेता है।

# 130. वर्तमान महान्

इणमेव खणं वियाणिया ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पू. 703]
- सूत्रकृतांग 1/2/3/19

जो क्षण वर्तमान में उपस्थित है, वही महत्त्वपूर्ण है; उसे जानना चाहिए अर्थात् सफल बनाना चाहिए ।

## 131. सम्यक्त्व-दुर्लभ

णो सुलभं बोहिं च आहितं।

- श्री अभिद्यान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 703]
- सूत्रकृतांग 1/2/3/19
   सम्यग्ज्ञान-दर्शन रूप बोधि का मिलना सुलभ नहीं है।

#### 132. क्षमापना

खमावणायाए णं पल्हायण भावं जणयइ।

- श्री अभिघान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पू. 715]
- उत्तराध्ययन २९/19

अपराध की क्षमा मांगने से चित्त आल्हादित होता है अर्थात् क्षमापना से आत्मा में प्रसन्नता की अनुभूति होती है।

### 133. अल्पतुष्ट

थोवं लद्धं न खिसए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 739]
   एवं [भाग 5 पृ. 1608
- आचारंग 1/2/4/85
   थोड़ा मिलने पर झूंझलाए नहीं ।

## 134. क्षुधा सहिष्णु

ह्रविज्ज उयरे दंते ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 739]
- दशवैकालिक 8/29

श्रमण भूख का दमन करनेवाला होता है। थोड़ा आहार मिलने पर भी वह कभी ऋोध नहीं करता।

## 135. अज्ञानी दु:ख भाजन

जावन्तिऽविज्जा पुरिसा, सब्वे ते दुक्ख सम्भवा ।

- श्री अभिद्यान राजेन्द्र कोष [भाग ३ प्र. 750]
- उत्तराध्ययन ६/१

जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं, वे सब दु:ख के पात्र हैं।

#### 136. सत्यान्वेषण

अप्पणा सच्चेमेसिज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 750]
- उत्तराध्ययन ६/२

अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अनुसंधान करो।

#### 137. मित्रता

मेर्त्ति भूएसु कप्पए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 750]
- उत्तराध्ययन ६/२

सभी जीवों पर मैत्री भाव रखो।

#### 138. जन्म-मरण चक्र

लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणंतए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 750]
- उत्तराध्ययन ६/१

मूर्ख प्राणी इस अनंत संसार में बार-बार लुप्त होते रहते हैं अर्थात् जन्म-मरण करते रहते हैं ।

#### 139. अशरण भावना

माया पियाण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा । नालं ते मम ताणाय, लुप्यन्तस्स सकम्मुणा ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 750]
- उत्तराध्ययन ६/३

विवेकी पुरुष सोचे — माता-पिता, पुत्रबधु, भाई, भार्या तथा सुपुत्र इनमें से कोई भी अपने कर्मो से दु:ख पाते हुए मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं।

#### 140. अहिंसा-पालन

#### न हणे पाणिणो पाणे।

- श्री अभिद्यान ग्राजेन्द्र कोष [भाग 3 प. 751]
- उत्तराध्ययन ६/६

किसी भी जीव की हिंसा नहीं करें।

### 141. न भाषा न पांडित्यं

### न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं ?

- श्री अभिघान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पू. 751]
  - उत्तराध्ययन ६/10

विभिन्न भाषाओं का पांडित्य मनुष्य को दुर्गति से नहीं बचा सकता, तो भला विद्याओं का अनुशासन (अध्ययन) किसीको कहाँ से बचा सकेगा ?

#### 142. वचनवीर

भणंता अकरेन्ता य, बंध मोक्ख पइन्निणो । वाया वीरिय मेत्तेणं, समासासेन्ति अप्पयं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 751]
- उत्तराध्ययन ६/९

जो सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं, वे बन्धन और मुक्ति की बातें करनेवाले दार्शनिक वाणी के बल पर ही अपने आपको आश्वस्त किए रहते हैं।

## 143. सम्यग्दर्शी

### छिंद गिर्द्धि सिणेहं च।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 751]
- उत्तराध्ययन ६/४

सम्यग्दर्शी आसक्ति तथा स्नेह को दूर करे।

## 144. कर्मपीड़ित जीव

## पच्चमाणस्स कम्मेहिं, नालं दुक्खाओ मोअणे ।

- **श्री अभिधान राजेन्द्र कोष** [भाग ३ पृ. *15*1]
- उत्तराध्ययन ६/६

कर्मों से पीड़ित प्राणी को दु:खों से छुड़ाने में कोई भी समर्थ नहीं

है।

# 145. भय-वैर से दूर

भय-वेराओ उवरए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 751]
- उत्तराध्ययन ६/६

भय और वैर से दूर रहो।

### 146. अचौर्य

नाइएज्ज तणामवि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 751]
- उत्तराध्ययन ६ /१

बिना आज्ञा के किसी का तृण मात्र भी नहीं लेवे।

## 147. आचरण जीवन में अपनाओ

आयरियं विदित्ताणं, सव्वदुक्खा विमुच्चई ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 751]
- उत्तराध्ययन ६/८

कुछ लोगों की मान्यता है कि आचार को जानने मात्र से ही मनुष्य सभी दु:खों से मुक्त हो सकता है।

# 148. अज्ञानी-दुःखी

जे केइ सरीरे सत्ता, वन्ने रूवे य सव्वसो । मणसा काय वक्केणं, सव्वे ते दुक्ख संभवा ॥

- श्री अधिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 751]
- उत्तराध्ययन ६/11

जो अज्ञानी शरीर में, वर्ण में, रूप-लावण्य में, मन-वचन-काया से आसक्त हैं, वे सभी अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं।

## 149. बंध-मोक्ष-हेतु

मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो: ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 751]
- ब्रह्मबिन्दूपनिषद-२

बंध और मुक्ति का कारण मानव-मन ही है।

#### 150. शरीर रक्षा क्यों ?

पुळ्वकम्मखयद्वाए, इमं देहं समुद्धरे ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 752]
- उत्तराध्ययन 6 ∕13

पूर्वकृत कर्मों को नष्ट करने के लिए इस देह की सार-संभाल रखनी चाहिए।

## 151. संग्रह निरपेक्ष

पक्खी पत्तं समादाया, निखेक्खो परिव्वए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ 752]
- उत्तराध्ययन ६/15

संयमी मुनि पक्षी की भाँति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए परिभ्रमण करें।

## 152. असंग्रही मुनि

संनिर्हि च न कुळोज्जा, लेवमायाए संजए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 752]
- उत्तराध्ययन ६/15

संयमी मुनि लेप लगे उतना भी संग्रह न करे, बासी न रखे।

#### 153. अप्रमत्त

### अप्पमत्तो परिव्वए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 752]
- **उत्तराध्ययन** 6/12

अप्रमत्त होकर विचरण करे।

## 154. उर्घ्वलक्ष्य

### बहिया उड्ढमादाया नावकंखे कयाइवि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 752]
- उत्तराध्ययन 6 / 13

महत्त्वाकांक्षी उच्च स्थिति प्राप्त करके फिर कभी भी भोगों की आकांक्षा नहीं करे।

### 155. मिताहारी साधक

#### मायने असण-पाणस्स ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 755]
- उत्तराध्ययन २/ऽ

साधक को खाने-पीने की मात्रा — मर्यादा का ज्ञाता होना चाहिए।

### 156. अदीनता

### अदीण मणसो चरे।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 755]
- उत्तराध्ययन २/ऽ

संसार में अदीनभाव से रहना चाहिए।

### 157. अर्थमहत्ता

### अत्थेण य वंजिज्जइ, सुतं तम्हा उ सो बलवं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 767]
- व्यवहारभाष्य पीठिका ४/101

सूत्र (मूल शब्दपाठ), अर्थ (व्याख्या) से ही व्यक्त होता है; अत: अर्थ सूत्र से भी बलवान् (महत्त्वपूर्ण) है ।

### 158. जितने नय, उतने मत

जावइया नयवाया, तावइया चेव होंति परसमया । जावइया परसमया, तावइया चेव मिच्छत्ता ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पृ. 794]
- सन्पति तर्क ३/५७

जितने भी नयवाद हैं, संसार में उतने ही परसमय हैं, अर्थात् मतमतान्तर हैं और जितने ही परसमय — मतमतान्तर हैं; उतने ही मिथ्यादृष्टि हैं।

### 159. उपयोगिता

सीहं पालेइ गुहा, अवि हाडं तेण सा महिड्ढीया। तस्स पुण जोव्वणम्मी, पओअणं किं गिरि गुहाए॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 804]
- बृहरावश्यक भाष्य २११४

गुफा बचपन में सिंह-शिशु की रक्षा करती है, अत: तभी तक उसकी उपयोगिता है। जब सिंह तरुण हो गया तो फिर उसके लिए गुफा का क्या प्रयोजन है?

## 160. जयति शासनम्

रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छो वि निस्सारो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 806]
- **बृहदावश्यक भाष्य ९**३७

जैसे राजा के द्वारा ठीक तरह से देखभाल किए बिना राज्य-ऐक्वर्य हीन हो जाता है, वैसे ही आचार्य के द्वारा ठीक तरह से संभाल किए बिना संघ भी श्री हीन हो जाता है।

## 161. देश कालज्ञ !

सुह साहगं पि कज्जं, करण विहूण गणुवाय संजुत्तं । अन्नाय देसकाले, विवत्तिमुव जाति सेहस्स ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पृ. 807]

- निशीथ भाष्य ४८०३
- बृहदावश्यक भाष्य ९३१

देश, काल एवं कार्य को बिना समझे समुचित प्रयत्न एवं उपाय से हीन किया जानेवाला कार्य, सुख-साध्य होने पर भी सिद्ध नहीं होता है।

# 162. मत बढ़ने दो !

नक्खेणावि हु छिज्जइ, पासाए अभिनवुद्वितो स्वखो । दुच्छेज्जो वड्ढंतो, सोच्चिय वत्थुस्स भेदाय ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 807]
- निशीथ भाष्य ४८०४
- बृहदावश्यक ९४५

प्रासाद की दीवार में फूटनेवाला नया वृक्षांकुर प्रारंभ में नाखून से भी उखाड़ा जा सकता है, किन्तु वही बढ़ते-बढ़ते एक दिन कुल्हाड़ी से भी दुच्छेच हो जाता है; और अन्तत: प्रासाद को ध्वस्त कर खलता है।

## 163. कार्यसिद्धि

सम्पत्ती य विपत्ती य, होज्ज कज्जेसु कारगं पाप । अणुवायतो विपत्ती, संपत्ती कालुवाएहिं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 808]
- निशीध भाष्य ४८०४
- बृहदावश्यक भाष्य ९४९

कार्य करनेवालें को लेकर ही कार्य की सिद्धि या असिद्धि फलित होती है। समय पर ठीक तरह से करने पर कार्य सिद्ध होता है और समय बीत जाने पर या विपरीत साधन से कार्य नष्ट हो जाता है।

## 164. मोहदर्शी-गर्भदर्शी

जे मोहदंसी से गड्यदंसी, जे गड्यदंसी से जम्मदंसी।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 840]
- आचारांग १/३/४/१३०

जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है और जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है (जो मोहनीय कर्म के विवश होकर के सब जगह मोहित होता है, वह गर्भ-जन्म को देखता है और जो गर्भदर्शी होता है; वही संसार में जन्म लेता है)।

# 165. स्तुति-फल

चउवीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयइ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 849]
- उत्तराध्ययन २९/11

चौवीस तीर्थंकरों की स्तुति करने से आत्मा सम्यग्दर्शन की विशुद्धि करता है।

# 166. दुर्विनीत

पुरिसम्मि दुव्विणीए, विणय विहाणं न किंचि आइक्खे । नवि दिज्जइ आभरणं, पलियत्तियकन हत्थस्स ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 855]
- निशीथ भाष्य 6221

जो व्यक्ति दुर्विनीत है, उसे सदाचार की शिक्षा नहीं देना चाहिए। भला जिसके हाथ-पैर कटे हुए हैं, उसे कंकण और कुण्डलादि अलंकार क्या दिए ज़ायें ?

#### 167. ज्ञानमद

महवकरणं नाणं तेणेव उजे मदं समुवहंति । ऊणग भायण सरिसा, अगदो वि विसायते तेसि ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 855]
- निशीय भाष्य 6222
- बृहरावश्यक भाष्य ७८३

ज्ञान मानव को मृदु बनाता है, किंतु कुछ मनुष्य उससे भी मदोद्धत होकर 'अधजलगगरी' की भाँति छलकने लग जाते हैं, उन्हें अमृत स्वरूप औषधि भी विष बन जाती है।

# 168. ज्ञान से मृदु

#### महव करणं नाणं ।

- **श्री अभिधान राजेन्द्र कोष** [भाग ३ पृ. 855]
- निशीथ भाष्य 6222
- बृहदावश्यक भाष्य ७८३

ज्ञान मनुष्य को मृदु (कोमल) बनाता है।

## 169. अनुकम्पनीय

बाला य बुड्ढा य अजंगमा य, लोगे वि एते अणुकंपणिज्जा।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 857]
- बृहदावश्यक भाष्य ४३४२

बालक, वृद्ध और अपंग व्यक्ति, विशेष अनुकंपा (दया) के योग्य होते हैं ।

#### 170. घट छिद्र

न य मूल विभिन्नए थडे, जलमादीणि धरेड कत्थइ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 859]
- बुहत्कल्प भाष्य ४३६३

जिस घड़े के पेंदे में छेद हो गया हो, उसमें जल आदि कैसे टिक सकते हैं ?

## 171. चातुर्मासिक प्रायश्चित्त

सोऊण ऊ गिलाणं, पंथे गामे य भिक्खवेलाए । जइ तुरियं नागच्छइ, लग्गइ गुरूए स चउमासे ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ८७७]
- निशीथ भाष्य २९७०
- *बृहदावश्यक भाष्य ३७*६९

विहार करते हुए, गाँव रहते हुए, भिक्षाचर्या करते हुए यदि सुन छे कि कोई साधु-साध्वी बीमार है, तो शीघ्र ही बहाँ पहुँचना चाहिए। जो साधु शीघ्र नहीं पहुँचता है, उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायक्वित आता है।

#### 172 सहज सेवा

जह भमर महुयरिगणा, निवतंती कुसुमियम्मि चूयवणे । इय होइ निवइ अव्वं, गेल को कड़वय जढेणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 877]
- निशीथ भाष्य २९७७

जिस प्रकार कुसुमित उद्यान को देखकर भौरे उस पर मंडराने लग जाते हैं उसी प्रकार किसी साथी को दु:खी देखकर उसकी सेवा के लिए अन्य साथियों को सहज भाव से उमड़ पड़ना चाहिए।

## 173. रोगी परिचर्या

कुज्जा भिक्खु गिलाणस्स, अगिलाए समाहिए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 894]
   एवं [भाग 5 पृ. 547]
- सूत्रकृतांग 1/3/3/13

भिक्षु प्रसन्न व शान्त भाव से अपने रुण साथी की परिचर्या करें।

### 174. धर्म-बीज

दुःखितेषु दयाऽत्यन्तमद्वेषो गुणबत्सु च । औचित्यासेवनं चैव, सर्वत्रैवाविशेषतः ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 899]एवं [भाग 4 पृ. 2731]
- योगदृष्टि समुच्चय ३२
- एवं धर्मबिन्दु 2*/*7/46

दु:खी प्राणियों के प्रति अत्यन्त दयाभाव, गुणीजनों के प्रति अद्वेष तथा सर्वत्र जहाँ जैसा उचित हो, बिना किसी भेद-भाव के व्यवहार करना, सेवा करना; ये धर्म के बीज हैं।

# 175. प्रशंसनीय हैं सत्पुरूष

वपनं धर्मबीजस्य, सत्प्रशंसादि तद्गतम् । तच्चिन्ताद्यङ्कुरादि स्यात्, फलसिद्धिस्तु निर्वृत्तिः ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग ३ पृ. 899]
   एवं [भाग ४ पृ. 2731]
- धर्मबिन्दु २ / १/४७

सत्पुरुषों की प्रशंसा करना यह धर्म बीज का आरोपण है। धर्मिचन्तन आदि उसके अंकुर समान है और निर्वृत्ति या मोक्ष उसकी फलसिद्धि के समान है।

## 176. गीतार्थवचनः अमृतरसायण

गीअत्थस्स वयणेणं, विसं हलाहलं पिबे । अविकप्पो अ भिक्खज्जा, तक्खणे जं समुद्दवे ॥ परमत्थओ विसं नो तं, अमयरसायणं खुतं । निव्चिग्धं जं न तं मारे, मओऽव अमयस्समो ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 902]
- गच्छाचारपयना २/४४-४५

गीतार्थ पुरुष के बचन से बुद्धिमान् व्यक्ति तुरन्त मृत्यु के घाट उतारनेवाला हलाहल तालपुट विष भी नि:शंक होकर पी लेता है और वैसा पदार्थ भी खा लेता है, क्योंकि परमार्थत: तो वह जहर, जहर नहीं, परन्तु निर्विघ्नकारी अमृततुल्य रसायन ही होता है। कारण कि वह विषभक्षण करनेवाले को मारता नहीं है और कदाचित् मर जाय तो भी वह अमर ही माना जाता है।

#### 177. साधक-आचरण

णय किंचि अणुन्नायं, पडिसिद्धं वावि जिणवरिंदिर्हि । तित्थगराणं आणा, कज्जे सच्चेण होअव्वं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ९०३]
   एवं [भाग ७ पु. ९४७]
  - निशीथ भाष्य 5248
  - बृहदावश्यक भाष्य 3330

जिनेक्नरदेव ने न किसी कार्य की एकान्त अनुज्ञा दी है और न एकान्त निषेध ही किया है। उनकी आज्ञा यही है कि साधक जो भी करे वह सच्चाई—प्रामाणिकता के साथ करे।

### 178. मोक्ष-साधना

दोसा जेण निस्मं, — ति जेण खिज्जंति पुट्य कम्माइं। सेसो मोक्खोवाओ, रोगावत्थासु समणं वा।।

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ९०३]
   एवं [भाग ७ पृ. ९४७]
- निशीय भाष्य ५२५०
- बृहदावश्यक भाष्य ३३३१

जिस किसी भी अनुष्ठान से रागादि दोषों का निरोध होता हो तथा पूर्व संचित कर्म क्षीण होते हों, वे सब अनुष्ठान मोक्ष के साधक हैं। जैसेकि रोग को शमन करनेवाला प्रत्येक अनुष्ठान चिकित्सा के रूप में आरोग्यप्रद है।

#### 179. गुणनाशक

चर्डाहं ठाणेहिं संते गुणे नासेज्जा । तं जहा-कोधेणं, पडिनिवेसेणं, अकयण्णुताए मिच्छत्ताहि निवेसेणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पु. 906]
- स्थानांग ४/४/४/370

ऋोध, ईर्ष्या—बाह, अकृतज्ञता और मिथ्या आग्रह — इन चार दुर्गुणों के कारण मनुष्य के विद्यमान गुण भी नष्ट हो जाते हैं।

# 180. दुर्जन दुष्टता

शाठ्यं ( जाड्यं ) ह्रीमती गण्यते व्रतस्त्वौ दम्भः शुचौ कैतवम् । शूरे निर्घृणता मुनौ ( त्रह्नौ ) विमतिता दैन्यं प्रियाभाषिणि ॥ तेजस्विन्यवलिप्तता मुखस्ता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे । तत्को नाम गुणो भवेत् स विदुषां ( गुणिनां ) यो दुर्जनैर्नाङ्कितः ?॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 907]
- नीतिशतक ५४

दुष्ट लोग लज्जाशील को मुद्ध, ब्रत में रुचि रखनेवाले को दम्भी, पिनत्र पुरुष को कपटी, शूरवीर को दयाहीन, ऋतु (मुनि) को विपरीत बुद्धि (चुप रहनेवाले को निर्वुद्धि), मधुरभाषी को दीन, तेजस्वी को घमण्डी, सुवक्ता को बड़बड़ानेवाला और धीर गंभीर, शान्त पुरुष को असमर्थ कहते हैं। विद्वानों का या गुणवानों का कौन-सा गुण है, जिसे दुष्टों ने कलंकित न किया हो ?

### 181. संसार-आवर्त

जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पु. 908]
- आचारांग 1/1/5/41

जो विषय है वह आवर्त है और जो आवर्त है वह विषय है।

### 182. इन्द्रिय-विषय

जे गुणे से मूलद्वाणे, जे मूलद्वाणे से गुणे।

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 908]
   एवं [भाग 6 पृ. 725]
- आचारांग 1/2/1/62

जो गुण अर्थात् विषय है, वह मूल स्थान अर्थात् संसार है और जो मूल स्थान (संसार) है, वह गुण (विषय) है।

## 183. जीव का लक्षण

नाणं च दंसणं चेव चरित्तं च तवो तहा । वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 912]
- उत्तराध्ययन २८/11

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग — ये सब जीव के लक्षण हैं।

## 184. लक्षण सर्वोत्तम मानवता के

माणुस्सं उत्तमो धम्मो, गुरु नाणाइ संजुओ ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 924]

#### – धर्मस्लप्रकरण १ अधि. पृ. ४०

महान्-ज्ञानादि गुणों से सम्पन्न व धर्म से युक्त मानवता सर्वोत्तम मानी गयी है।

#### 185. लक्ष्मी-निवास

गुरवो यत्र पूज्यन्ते, यत्र धान्यं सुसंस्कृतम् । अदन्त कलहो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यहम् ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 936]
- सूत्रकृतांगसूत्र सटीक 1/3/2

इन्द्र के प्रति लक्ष्मी की उक्ति है — जहाँ गुरुजनों की पूजा होती है, जहाँ पर धान्य सुसंस्कृत होता है और जहाँ पर दूधमुँहे बच्चे खेलते-कूदते हो अर्थात् जहाँ दन्तकलह नहीं होता है; वहाँ पर मैं निवास करती हूँ।

# 186. ज्ञानार्थी शिष्य

चित्तण्णु अनुकूलो, सीसो सम्मं सुयं लहड़ ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 936]
- **विशेषावश्यक भाष्य ९**३७

गुरु के चित्त (अभिप्राय) को समझकर उनके अनुकूल चलनेवाला शिष्य सम्यक् प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है।

#### 187. धन्य अन्तेवासी !

णाणस्स होइ भागी, थिख्यस्ओ दंसणे चरित्ते य । धन्ना आवकहाए, गुरु कुलवासं ण मुंचंति ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 938-940]
- धर्मबिन्दु 5/3 (1) एवं धर्मसंग्रह 5/3[154] पृ. 300

जो शिष्य मृत्यु पर्यन्त गुरु के साथ रहते हैं, वे धन्य पुरुष ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा दर्शन व चारित्र में भी पूर्णत: स्थिर होते हैं।

# 188. पूजा-भक्ति

लज्जा दया संजम बंभचेरं, कल्लाण भागिस्स विसोहि ठाणं।

# जे मे गुरु सयय मणुसासयंति, ते हं गुरु सययं पूययामि ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. ९४०]
- दशवैकालिक १/1/13

लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य — ये चारों कल्याणभाजन के लिए विरोधि स्थल है। वह (शिष्य) मानता है कि जो गुरु मुझे इनकी सतत शिक्षा देते हैं; मैं सतत उनकी पूजा-भक्ति करता हूँ।

# 189. गुरु-भक्ति-स्वस्त्र

अभ्युत्थानं तदालोकेऽभियानं च तदागमे । शिरस्यञ्जलि संश्लेषः स्वयमासन ढौकनम् ॥ आसनाभिग्रहो भक्त्या वन्दना पर्युपासना । तद्यानेऽनुगमश्चेति प्रतिपत्तिरियं गुरोः ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 943]
- योगशास्त्र 125-126

गुरु को देखते ही खड़े हो जाना, आने पर सामने जाना, दूर से ही मस्तक पर अञ्जिल जोड़ना, बैठने के लिए स्वयं आसन प्रदान करना, गुरु के बैठ जाने के बाद बैठना, भिक्तपूर्वक वंदना और उपासना करना, उनके गमन करने पर कुछ दूर तक अनुगमन करना, यह सब गुरु की भिक्त है।

# 190. गुर्वाज्ञा भंग

गुरु आणभंगम्मि सव्वेऽणत्था जओ भणितं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 944]
- पञ्चाशक सदीक ५ विव.

जैसाकि कहा गया है — गुर्वाज्ञा भंग करने पर सारे अनर्थ होते हैं अर्थात् गुर्वाज्ञा - भंग करना सारे अनर्थों की जड़ है।

# 191. दुरातिदूर शिष्य

गुरूमूले वि वसंता, अनुकूला जे न होंति उ गुरुणं । एएसि तु पयाणं, दूरं दूरेण ते होंति ॥

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 944]
- आवश्यक निर्मुक्ति भाष्य 1287

जो गुरु के अति निकट रहकर भी उनके अनुकूल नहीं चलता है, वह पास रहकर भी दूरातिदूर है।

### 192. गुरु साक्षी

गुरु सक्खिओ हु धम्मो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 945]
- धर्मसंग्रह २ अधिकार

गुरु साक्षी ही धर्म है।

### 193. गुरु-वचन है औषधि

जो गिण्हइ गुरूवयणं भण्णांतं भावओ विसुद्धमणो । ओसहमिव पिज्जं तं, तं तस्स सुहावहं होइ ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 945]
- उपदेशमाला ९६एवं महानिशीथ ५ ∕12

गुरु द्वारा कहे जानेवाले वचनों को, जो भावपूर्वक प्रसन्नचित्त से ग्रहण करता है वह उसके लिए वैसे ही सुखावह होता है जैसे कि रोगी के औषधि पीने पर वह उसके लिए सुखप्रद होती है।

#### 194. प्रज्ञा

पण्णा समिक्खए धम्मं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 961]
- उत्तराध्ययन २३/२५

स्वयं की प्रज्ञा से धर्मतत्त्व की समीक्षा करनी चाहिए।

# 195. इति वृत्त प्रमाण

मज्झिमा उज्जु पन्ना उ ।

- श्री अभियान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 961]
- उत्तराध्ययन २३/२६

दूसरे तीर्थंकर से लगाकर तेइसवें तीर्थंकर के शासनकाल तक की जनता ऋजु — सरल और प्राज्ञ — बुद्धिशालिनी थी।

# 196. एक ऐतिहासिक सत्य

पुरिमा उज्जु जडाउ वक्क जडाय पच्छिमा ।

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. %1]
- उत्तराध्ययन २३/२६

प्रथम तीर्थंकर के युग में जनता सरल और जड़ थी, जबकि अन्तिम तीर्थंकर के युग में जनता वऋ और जड़ है।

### 197. धर्म प्रतीक

पच्चयत्थं च लोगस्स नाणविहविगप्पणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. %2]
- उत्तराध्ययन २३/३२

धर्मों के वेष आदि के नाना विकल्प जनसाधारण के परिचय-पहचान के लिए है।

### 198. मन के जीते जीत

एगे जिए जिया पंच, पंचे जिए जिया दस। दसहा उ जिणि ताणं, सव्वसत्तू जिणामिहं॥?

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. %2]
- उत्तराध्ययन २३/३६

एक मन को जीत लेने पर पाँचों इन्द्रियों पर विजय हो सकती है और पाँचों इन्द्रियों पर विजय कर लेने के बाद पाँचों प्रमाद और पाँचों अब्रतों पर (दसों पर) विजय पा सकते हैं और इन दसों पर विजय पा लेने के पश्चात् अपने अन्तर की दुनिया के तमाम शत्रुओं पर विजय हो जाती है।

# 199. विज्ञान और धर्म

विन्नाणेणं समागम्म, धम्मसाहणमिच्छियं ।

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 962]
- उत्तराध्ययन २३/३१

विज्ञाान (विवेक ज्ञान) से ही धर्म के साधनों का निर्णय होता है।

# 200. अपराजेय शत्रु

#### एगऽप्पा अजिए सत्तु ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 963]
- उत्तराध्ययन २३ ∕३८

स्वयं की असंयत आत्मा ही स्वयं का एक शत्रु है।

#### 201. स्नेह-पाश

रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 963]
- **उत्तराध्ययन** 23 /43

तीव्र राग-द्वेष, मोह, धन-धान्य, पुत्र-कलत्र आदि के स्नेह रूपी पाश बड़े भयंकर होते हैं।

#### 202. विषवल्ली

भवतण्हा लया वुत्ता, भीमा भीम फलोदया ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 963]
- उत्तराध्ययन २३/४८

संसार की तृष्णा भयंकर फल देनेवाली विष-बेल है।

#### 203. कषायाग्नि

कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुयसील तवो जलं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 964]
- उत्तराध्ययन २३ /53

कषाय (ऋोध, मान, माया और लोभ) को अग्नि कहा गया है। उसे बुझाने के लिए श्रुत (ज्ञान), ज्ञील, सदाचार और तप जल है।

# 204. ज्ञानांकुश

पहावंतं निगिण्हामि, सुयरस्ती समाहियं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 964]
- उत्तराध्ययन २३/५६

उन्मार्ग की ओर जाते हुए उस मन रूपी दुष्ट घोड़े को श्रुतज्ञान रूपी लगाम से बाँधकर मैं वश कर लेता हूँ।

#### 205. मन-अश्व

मणो साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो परिधावई । तं सम्मं निगिण्हामि, धम्म सिक्खाए कंथगं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 964]
- उत्तराध्ययन २३/५८

यह मन बड़ा ही साहसिक, भयंकर दुष्ट घोड़ा है, जो बड़ी तेजी के साथ दौड़ता रहता है। मैं धर्म शिक्षा रूप लगाम से उस घोड़े को अच्छी तरह वश में किए रहता हूँ।

#### 206. सम्यक् श्रद्धालु

सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 964]
- उत्तराध्ययन २३/६३

जिनेश्वरों ने जो कहा है, वही सर्वोत्तम मार्ग है; ऐसा जिनका अटल विश्वास है, वही सम्यक् श्रद्धावान् है।

# 207. मिथ्यादृष्टि [ असत्य प्ररूपक ]

कुप्पवयणपासंडी सव्वे उम्मग्ग पट्टिया ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. %4]
- **उत्तराध्ययन** 23 /63

'कु' अर्थात् असत्य प्ररूपणा करनेवाले — कुप्रवचनवाले सभी पाखण्डी (मिथ्यात्वी) उन्मार्ग में स्थित हैं।

## 208. धर्म उत्तम शरण

जरा मरण वेगेणं बुड्ढमाणाण पाणिणं । धम्मो दीवो पइट्ठाय, गई सरणमुत्तमं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पृ. 965]
- उत्तराध्ययन २३ /६८

#### उत्तराध्ययन 1/31 एवं दशवैकालिक 5/2/4

जिस काल में जो कार्य करने का हो, उस काल-समय में वही कार्य करना चाहिए अथवा समय पर समय का उपयोग (समयोचित कर्तब्य) करना चाहिए।

#### 217. साध्वाचार

कालेण निक्खमे भिक्खू कालेण य पडिक्कमे । अकालं च विवज्जेत्ता कालेकालं समायरे ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 970]
   एवं [भागं 6 पृ. 1165]
- उत्तराध्ययन 1/31

श्रमण भोजन बनने के समय बाहर जाए एवं समय से वापस आ जाए । बेसमय का त्याग करके सारा काम यथासमय करे ।

#### 218. अलाभ परिषह

अलाभोत्ति न सोएज्जा, तवोत्ति अहियासए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 971]
- दशवैकालिक ५/2/४

भिक्षु को यदि कभी मर्यादानुकूल शुद्ध भिक्षा न मिले, तो खेद न करे, अपितु यह मानकर अलाभ परिषह को सहन करे कि अच्छा हुआ; आज सहज ही तप का अवसर मिल गया।

# 219. पुरुषार्थ-प्रेरणा

कुज्जा पुरिसकारियं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 971]
- दशवैकालिक ५/2/४

पुरुषार्थ करो ।

### 220. समयानुकूल आहार

मोक्खपसाहण हेऊ, णाणाति तप्पसाहणो देही । देहट्टा आहारो, तेण तु कालो अणुणातो ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 973]
- निशीथ भाष्य ४१५९
- कृहदावश्यक भाष्य 5281

ज्ञानादि मोक्ष के साधन हैं और ज्ञान आदि का साधन देह है, देह का साधन आहार है। अत: साधक को समयानुकूल आहार की आज्ञा दी गई है।

### 221. निष्पक्ष भिक्षाचरी

समुदाणं चरे भिक्खू, कुलमुच्चावयं सया । नीयं कुलमइक्कम्मं, ऊसढं नाभिधारए ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 980]
- दशवैकालिक 5/2/25

साधु सदा धनवान् और गरीब घरों की (समुदान) भिक्षा करें। वह निर्धन कुल का घर समझ कर, उसे लाँघकर धनवान् के घर न जाए।

### 222. पंडित-अखिन

न विसीएज्ज पंडिए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 981]
- दशवैकालिक 5 /2 /26
   पण्डित जन किसी भी स्थिति में विषाद न करें ।

### 223. आत्मविद् साधक

अदीणो वित्ति मेसेज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 981]
- दशवैकालिक 5/2/26

आत्मविद् साधक अदीन भाव से जीवन-यात्रा करता रहे। किसी भी स्थिति में मन में खिन्नता न आने दे।

# 224. अदाता पर अकुपित

अदेतस्स न कुप्पेज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 981]
- दशवैकालिक 5/2/28

यदि दाता न दे, तथापि उस पर कुपित न हो ।

# 225. भिक्षाचरी में न दैन्य न कोप

बहुं परघरे अत्थि, विविहं खाइम साइमं । न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा देज्ज परो न वा ॥

- श्री अभिघान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 981]
- दशवैकालिक ५/२/२७

गृहस्थ के घर में अनेक प्रकार के बहुत से खाद्य-स्वाद्य पदार्थ होते हैं। यदि गृहस्थ मुनि को न दें तो भी वह बुद्धिमान् साधु उस पर कोप न करे किन्तु ऐसा विचार करे कि वह गृहस्थ है, दे या न दे! यह उसकी इच्छा पर निर्भर है।

### 226. भिक्षाचरी संहिता

न चरेज्जवासे वासंते, महियाए पडंतिए । महावाए व वायंते, तिरिच्छ संपाइमेसु वा ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 982]
- दशवैकालिक 5/1/8

बारिस हो रही हो, कुहरा छा रहा हो, आँधी चल रही हो और मार्ग में जीव-जन्तु उड़ रहे हों; ऐसी स्थिति में साधु भिक्षा के लिए अपने स्थान से बाहर न निकले।

# 227. कलह से दूर

कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 982]
- **दशर्वकालिक** 5 /1 /12

जहाँ कलह हो रहा हो, युद्ध मच रहा हो, वहाँ साधु-पुरुष को नहीं जाना चाहिए बल्कि दूर से ही उसे छोड़ देना चाहिए।

# 228. ब्रह्मचारी-गमनागमन निषेध

न चरेज्ज वेस सामंते ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 982]
- दशवैकालिक 5/1/9

ब्रह्मचारी वेश्यालयों के निकट होकर आवागमन न करे।

#### 229. शंकास्पद त्याग

#### संकट्टाणं विवज्जए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 983]
- दशवैकालिक ५/1/15

शंका के स्थानों को छोड़ दो।

#### 230. देखो. चलो !

#### दवदवस्स न गच्छेज्जा।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 983]
- दशवैकालिक 5/1/14

मार्ग में जल्दी - जल्दी ताबड्-तोबड् नहीं चलना चाहिए।

#### 231. चलो ! हँसते नहीं !

#### हंसतो नाभिगच्छेज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 983]
- दशवैकालिक 5/1/14

रास्ते में हँसते हुए नहीं चलना चाहिए।

# 232. क्लेश से दूर

संकिलेसकरं ठाणं, दुःओ परिवज्जए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 983]
- दशवैकालिक 5 /1 /16

जिस स्थान पर क्लेश की संभावना हो, उस स्थान से दूर रहना चाहिए।

#### 233. कठोर वचन-त्याग

नो व णं फरूसं वदेज्जा।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 986]
- आचारांग २/1/1/६

साधक को चाहिए कि वह कटोर भाषा का प्रयोग नहीं करे।

#### 234. निर्दोष ग्राह्य

पडिगाहेज्ज कप्पियं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पू. 989]
- दशवैकालिक 5/1/27

निर्दोष वस्तु ग्रहण करो !

#### 235. अकल्प्य

अकप्पयं न गेण्हेज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 989]
- दशवैकालिक ५/1/21

सदोष (अकल्प्य) वस्तु ग्रहण मत करो ।

#### 236. परिहरं कुवच कठोर

नो य णं फरूसं वए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 990]
- दशवैकालिक ५/2/29

कठोर वचन मत बोलो ।

### 237. अनपेक्षा

जे न वंदे न से कुप्पे वंदिओ न समुक्कसे ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 990]
- दशवैकालिक 5/2/30

श्रमण वन्दन-स्तुति नहीं करने पर ऋोध न करे और करने पर अहंभाव न लाए।

### 238. वंदन समय याचना वर्जन

वंदमाणं न जाएज्जा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 990]
- दशवैकालिक 5/2/29

कोई वन्दन कर रहा हो तो श्रमण उससे किसी प्रकार की याचना न करें।

#### 239. अन्तर्मन

### छंदं से पडिलेहए।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 991]
- दशवैकालिक 5/1/52

व्यक्ति के अन्तर्मन को परखना चाहिए।

# 240. त्रिधा भिक्षा

त्रिधा भिक्षाऽपि तत्राद्या, सर्वसंपत्करी मता । द्वितीया पौरूषघ्नी स्याद्, वृत्ति भिक्षा तथान्तिमा ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1006]
- हितोपदेश 2/20

भिक्षा तीन प्रकार की होती हैं — (१) सर्वसंपत्करीभिक्षा-साधु को निर्दोष वस्तु देना। (२) पौरुषघ्नी भिक्षा — साधु को सदोष वस्तु देना और (३) वृत्ति भिक्षा — अन्धे, बहरे आदि को कुछ देना।

### 241. दुर्लभ अंग

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणिह जंतुणो । माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1051-1052]
  - उत्तराध्ययन ३ /1

इस संसार में प्राणियों के लिए चार परम अंग (उत्तम संयोग) अत्यन्त दुर्लभ हैं — १. मनुष्यत्व २. धर्म-श्रवण ३. सम्यक् श्रद्धा और ४. संयम में पुरुषार्थ ।

### 242. कर्मवाद

समावन्नाण संसारे, नाणा गोत्तासु जाइसु । कम्मा नाणा विहाकट्दु, पुढो विस्संभिया पया ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1051]
- उत्तराध्ययन ३/२

संसारी जीव विविध प्रकार के कर्मों का अर्जन कर विविध नाम एवं गोत्र वाली जातियों में तथा संसार में भिन्न भिन्न स्वरूप का स्पर्श कर सब जगह उत्पन्न हो जाता है।

### 243. मनुष्य भव-प्राप्ति

जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1052]
- **उत्तराध्ययन** ३/१

कर्मक्षय रूप शुद्धि को प्राप्त हुए जीव मनुष्य-जन्म प्राप्त करते हैं।

### 244. कर्म-योनि

एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडाल बोक्कसो। तओ कीड पयं गोय, तओ कुंश्रूपिवीलिया॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1052]
- उत्तराध्ययन ३/४

यह जीव कभी क्षत्रिय, कभी चांडाल, कभी वर्णसंकर जाति का होता है। तत्पश्चात् कभी पतंग, कभी कीट, किसी समय कुंथु और कभी चींटी भी बनता है।

# 245. कृतकर्मभोग

एगयादेव लोगेसु, नरएसुवि एगया । एगया आसुरं कायं, आहा कम्मेहिं गच्छई ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पृ. 1052]
- उत्तराध्ययन ३/३

यह जीवन अपने कृत कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरक में तो कभी असुरों के निकाय में उत्पन्न होता है।

## 246. कर्मवेदना

कम्मसंगेर्हि संमूख, दुक्खिया बहुवेयणा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1052]
- उत्तराध्ययन ३/४

जीव कर्मों के संग से मूढ़ बनकर अत्यन्त वेदना तथा दु:ख पाते हैं।

# 247. दुर्लभ श्रद्धा

सद्धा परम दुल्लहा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1053]
- उत्तराध्ययन ३/९

धर्म में श्रद्धा होना परम दुर्लभ है।

#### 248. मोक्ष

निव्वाणं परमं जाइ, घयसित्ते वपावए ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1053]
- **–** उत्तराध्ययन ३ ∕12

घृत से अभिसिंचित अग्नि जिसप्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसीप्रकार सरल एवं गुद्ध हृदय साधक ही पूर्ण निर्वाण-मोक्ष को पाता है।

# 249. धर्माचरण-दुर्लभ

वीरियं पुण दुल्लहं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1053]
- उत्तराध्ययन ३ ∕10

धर्म का आचरण करना और भी दुर्लभ है।

### 250. संयम में पुरूषार्थ कठिन

सुइं च लद्धं सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं । बहवे रोयमाणावि, नो यणं पडिवज्जई ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1053]
- उत्तराध्ययन ३/10

धर्म श्रवण और श्रद्धा प्राप्त होने पर भी संयम मार्ग में पुरुषार्थ प्राप्त करना अत्यन्त किंटन है। बहुत से लोग श्रद्धा सम्पन्न होते हुए भी संयम मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते।

### 251. श्रद्धा-परिभ्रष्ट

सोच्चा णेयाउयं मग्गं बहवे परिभस्सई ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1053]
- उत्तराध्ययन ३/९

बहुत से लोग न्याय युक्त कल्याणमार्ग की बात सुनकर भी श्रद्धा से परिभ्रष्ट हो जाते हैं।

# 252. धर्मश्रवण अति दुर्लभ

माणुस्सं विग्गहं लद्धं, सुईं धम्मस्स दुल्लहा । जं सोच्चा पडिवज्जंति, तवं खंतिमहिंसयं ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1053]
- उत्तराध्ययन ३ /४

मानव देह पाकर भी सद्धर्म का श्रवण अति-दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं।

### 253. दुर्लभ क्या ?

सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ प्र. 1053]
- उत्तराध्ययन ३/8

धर्म श्रवण बहुत दुर्लभ है।

#### 254. यश - संचय

जसं संचिण खंतिए।

- **श्री अभिधान राजेन्द्र कोष** [भाग ३ पृ. 1054]
- **–** उत्तराध्ययन ३/13

क्षमा से यश का संचय करो।

# **255. कर्म-हेतु**

विगिच कम्मणो हेउं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1054]
- उत्तराध्ययन ३ ∕13

कर्म के हेतु को छोड़।

# 256. जिन एवं अरिहंत

जिय कोह माण माया, जिय लोहा तेण ते जिणा हुंति अरिणो हंता रयं हंता, अस्हिंता तेण वुच्चंति ॥

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1057]
- आवश्यक निर्युक्ति 2/1089

ऋोध, मान, माया और लोभ पर विजय पा लेने के कारण 'जिन' कहलाते हैं। कर्म रूपी शत्रुओं का तथा कर्म रूपी रज का हनन करने के कारण 'अरिहंत' कहे जाते हैं।

#### 257. परमात्मा से याचना

आरूग बोहिलाभं समाहिलाभं समाहिवरमुत्तमं च मे दितुं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1058]
- आवश्यक निर्युक्ति 2 ∕1107
   मुझे आरोग्य, सम्यक्त्व तथा समाधि को प्रदान करो ।

### 258. रूप-आसक्ति

चर्क्खिदिय दुद्दंत — त्तणस्सं अह एत्तिओ भवति दोसो । जं जलणम्मि जलंते, पडित पयंगो अबुद्धिओ ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1106]
- ज्ञाताधर्मकथा 1/17/36

चक्षुरिन्द्रिय की आसक्ति का इतना बुरा परिणाम होता है कि मूर्ख पतंगा जलती हुई आग में गिरकर मर जाता है।

# 259. मोक्ष का मूल

नाण किरियाहिँ मोक्खो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1126]
- विशेषावश्यक भाष्य 3
   ज्ञान और क्रिया से ही मुक्ति मिलती है।

### 260. जलयान और हवा

वाएण विणा पोओ, न चएइ महण्णवं तरिउं।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1127]
- आवश्यक निर्युक्ति 1 /95

अच्छे से अच्छा जल्यान भी हवा के बिना महासागर को पार नहीं कर सकता ।

#### 261. तप, संयम

निउणोऽवि जीव पोओ, तव संजम मारूअ विहूणो।

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोच [भाग 3 पृ. 1127]
- आवश्यक निर्युक्ति 1 %

शास्त्रज्ञान में कुशल साधक भी तप-संयम रूप पवन के बिना संसार-सागर को तैर नहीं सकता ।

# 262. निवृत्ति-प्रवृत्ति

असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1128]
- उत्तराध्ययन ३१ /२

असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करनी चाहिए।

### 263. मोक्ष नहीं !

अगुणिस्स नित्थ मोक्खो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1128]
- उत्तराध्ययन २८/३०

अगुणी (दर्शन-ज्ञानादि से रहित) व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती।

# 264. मोक्ष बिन निर्वाण नहीं

नित्य अमुक्कस्स निव्वाणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1128]
- उत्तराध्ययन २८/३०

मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता।

# 265. ज्ञान बिन चारित्र नहीं !

नाणेण विणा न होंति चरण गुणा ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1128]

क्तराध्ययन 28 /30
 सम्यग्ज्ञान के बिना जीवन में चारित्र नहीं हो सकता ।

# 266. दर्शन बिन ज्ञान नहीं !

नादंसणिस्स नाणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1128]
- उत्तराध्ययन २८/३०

सम्यग्दर्शन से रहित को सम्यक्ज्ञान नहीं होता है।

### 267. पाप कर्म प्रवर्तक

राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म - पवत्तणे ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1128]
- उत्तराध्ययन ३१ /३

राग-द्वेष ये दोनों पाप कर्मों के प्रवर्तक होने से पाप रूप है।

# 268. मुक्ति - मूल

तस्मात् चारित्रमेव प्रधानं मुक्ति कारणं ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1143]
- आवश्यकबृहद्वृत्ति ३ अध्ययन
   चारित्र ही मुक्ति का प्रधान कारण है ।

#### 269. त्रिरत्न

नाणेण होइ करणं, करणं नाणेण फासियं होइ । दुण्हंपि समाओगे, होइ विसोही चरित्तस्स ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1145]
- दसपयना ७९

ज्ञान से ऋिया होती है, ऋिया से ज्ञान का स्पर्श होता है और दोनों के समाविष्ट होने पर चारित्र की विशुद्धि होती है।

# 270. शैलेशी भाव प्राप्ति

चरित्त संपन्नयाएणं सेलेसी भावं जणयइ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1150]
- **–** उत्तराध्ययन २९/६३

चारित्र की संपन्नता से जीव शैलेशी-भाव अर्थात् चौदहवें गुणस्थान की अड़ोल स्थिति को प्राप्त करता है।

#### 271. निखद्य वक्ता

कुसलवित उदीरेंतो, ज वइ गुत्तोवि समिओवि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1150]
- निशीथ भाष्य ३७
- बृहदावश्यक भाष्य 1451

कुशल वचन (निखं वचन) बोलनेवाला वचन समिति का भी पालन करता है और वचन गुप्ति का भी।

### 272. त्यागी कौन नहीं ?

अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइ त्ति वुच्चइ ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 प्र. 1167]
- दशवैकालिक २ /2

जो पराधीनता के कारण विषयों का उपभोग नहीं कर पाते, उन्हें त्यागी नहीं कहा जा सकता ।

#### 273. सच्चा त्यागी

जे य कंते पिए भोए, लब्दे विप्पिट्ठी कुळाइ । साहीणे चयई भोए, से हु चाइ त्ति वुच्चइ ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1167]
- दशवैकालिक 2/3

जो मनोहर और प्रिय भोगों के उपलब्ध होने पर भी स्वाधीनतापूर्वक उन्हें पीठ दिखा देता है, वस्तुत: वही त्यागी है।

# 274. अनन्त गुण दीप्त साधु

वस्तुतस्तु गुणैः पूर्णमनन्तैर्भासते स्वतः । रूपं त्यक्तात्मनः साधोर्निरम्रस्य विधोरिव ॥

- भ्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1171]
- ज्ञानसार ४/४

बादलरहित चन्द्र की तरह परम त्यागी साधु अथवा योगी का स्वरूप — समृद्ध और अनन्त गुणों से देदीप्यमान होता है।

#### 275. समता-पत्नी

कान्ता मे समतैवैका ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1171]
- ज्ञानसार ८/३

'समता' ही एक मेरी पत्नी है।

### 276. मोह क्षीण - कर्म क्षीण

सुक्क मूले जहा रूक्खे, सिच्चमाणे ण रोहति । एवं कम्माण रोहंति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1184]
- दशाश्रुतस्कंध 5 ⁄14

जिस वृक्ष की जड़ सूंख गई हो, उसे कितना ही सींचिए; वह हरा-भरा नहीं होता, मोह के क्षीण होने पर कर्म भी फिर हरे-भरे नहीं होते।

#### 277. कर्म बीज दग्ध

जहा दड्ढाण बीयाण, ण जायंति पुणंकुरा । कम्म बीएसु दड्ढेसु न जायंति भवंकुरा ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1184]
- दशाश्रुतस्कंध 5 /15

बीज जब जल जाता है तो उससे नवीन अंकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता। ऐसे ही कर्म-बीज के जल जाने पर उससे जन्म-मरण रूप अंकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता।

# 278. मनदर्पण, निर्वाण

ओय चित्त समादाय, झाणं समणुपासति । धम्मे ठिओ अविमणो, निव्वाणमभिगच्छति ॥ **– श्री अभिधान राजेन्द्र कोष** [भाग ३ पृ. 1184]

- दशाश्चतस्कंघ ५/1

चित्त वृत्ति निर्मल होने पर ही ध्यान की सही स्थिति प्राप्त होती है। जो बिना किसी विमनस्कता के निर्मल मन से धर्म में स्थित हैं, वह निर्वाण को प्राप्त करता है।

# 279. दर्शनातुर देव

अप्पाहारस्स दंतस्स, देवा दंसेति ताइणो ।

श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1184]

– दशाश्रुतस्कंघ ५ /४

जो साधक अल्पाहारी है, इन्द्रियों का विजेता है, सभी प्राणियों के प्रति रक्षा की भावना रखता है, उसके दर्शन के लिए देव भी आतुर रहते हैं।

### 280. मोह-क्षय

धूम हीणो जहा अग्गीं खिज्जते से निर्रिधणे । एवं कम्माणि खीयते, मोहणिज्जे खय गए ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1184]

- दशाश्रुतस्कंध ५ /13

जिसप्रकार अग्नि इंधन के अभाव में धूमरहित होकर ऋमशः विनाश को प्राप्त होती है उसीप्रकार मोहकर्म के क्षय होने पर अवशेष कर्म भी नष्ट हो जाते हैं।

# 281. मोह-क्षय सर्वक्षय

सेणावतिम्मिण हते, जहा सेणा पणस्सति । एवं कम्मा पणस्संति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1184]

- दशाश्रुतस्कंध ५/12

जिसप्रकार संग्राम में सेनापित के मर जाने पर सारी सेना भाग जाती हैं उसीप्रकार एक मोहनीय कर्म के क्षय होने पर सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं।

#### 282. निर्मल चित्त

ण इमं चित्त समादाय, भुज्जो लोयंसि जायति ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1184]
- दशाशुतस्कंध ५/२

निर्मल चित्तवाला साधक संसार में पुन: जन्म नहीं लेता ।

# 283. देवाधिदेव वीतराग

प्रशमरस निमग्नं दृष्टि युग्मं प्रसन्नं, वदन कमलमङ्कः कामिनी संग शून्यः । कर युगमपि यत्ते शस्त्र सम्बन्ध वन्ध्यं, तदिस जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1209]
- श्री पर्वकंथा संचय पृ. 149

जिनके नयन प्रशमरस निमम्न हैं। जिनकी आँखों में कामक्रोधादि नहीं हैं, अत: जो प्रसन्न दृष्टि हैं। जिनका वदन कमल और अंक कामिनी के संग से रहित है अर्थात् जिन्होंने कन्दर्प के दर्प का दलन कर दिया है। जिनके दोनों हाथ शस्त्र से रहित है। जो अभय है और अभय के दाता है, ऐसे देव इस दुनिया में एक बीतराग ही हैं।

#### 284. आत्म-कर्म

जीवाणं चेयकडा कम्मा कज्जंति, नो अचेयकडा कम्मा कज्जंति ॥

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1336]
- मगवतीसूत्र 16/2/17 (1)
   आत्माओं के कर्म चेतनाकृत होते हैं, अचेतनाकृत नहीं ।

#### 285. जीवात्मा-आधार

जीवाहारो भण्णइ आयारो ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पृ. 1343]
- दशवैकालिक निर्युक्ति 215

तप-संयम रूप आचार का मूल आधार आत्मा में श्रद्धा ही है। (जीवात्मा का मूलाधार आचार ही है।)

#### 286. भयंकर वृद्धावस्था

पंथसमा नत्थि जरा।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग 3 पु. 1359]
- सुभाषित सूक्त संग्रह 37 /4
   पंथ के समान कोई वृद्धावस्था नहीं है ।

#### 287. पराजय

दारिद्द समो पराभवो (परिभवो) नित्थ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1359]
- सुभाषित सूक्त संग्रह 37 /4
   दिदिता से बढ़कर कोई पराजय नहीं है।

#### 288. मृत्यु-भय

मरण समं नत्थि दुःखं (भयं)।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1359]
- सुभाषित सूक्त संग्रह 37 /4
   मृत्यू से बढ़कर कोई भय नहीं है ।

# 289. क्षुघा - वेदना

खुहा ( छुआ ) समा वेयणा नत्थि ।

- श्री अभिधान राजेन्द्र कोष [भाग ३ पृ. 1359]
- सुभाषित सूक्त संग्रह 37 /4
   भूख से बढ़कर कोई वेदना नहीं है।





# अकारादि अनुक्रमणिका

| ************************************** | अ                                       | 2000 P. C. Service C. C. Service |      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------|
| 6.                                     | अव्यत्तेण दुहेण पाणिणो                  | 3                                | 2    |
| 7.                                     | अण्णाजपमाद दोसेणं ।                     | 3                                | 8    |
| 19.                                    | अमजुण्ज समुप्पादं दुक्खमेव वियाणिया ।   | 3                                | 205  |
| 31                                     | अट्टे से बहु दुक्खे इति बाले पकुव्वति । | 3                                | 342  |
| 33                                     | अबलेण वहं गच्छंति सरीरेण पर्भगुरेण ।    | 3                                | 342  |
| 42.                                    | असिणेह सिणेह कोर्रीह ।                  | 3                                | 388  |
| 43.                                    | अधुवे असासयम्मी ।                       | 3                                | 388  |
| <b>70.</b>                             | अपथोवं वणयोवं ।                         | 3                                | 400  |
| 100.                                   | अन्नाणी किं काही ? किं वा नाहिइ।        | 3                                | 556  |
| 104.                                   | अकम्मुणा कम्म खर्वेति धीरा।             | 3                                | 557  |
| 107.                                   | अलमप्पणो होति अलं परेसि ।               | 3                                | 558  |
| 109.                                   | अस्सि च लोए अदुवा परस्था ।              | 3                                | 608  |
| 121.                                   | अण्णातपिंडेणऽधियासएञ्जा ।               | 3                                | 612  |
| 123.                                   | अभयंकरे भिक्खू अणाविलप्पा ।             | 3                                | 612  |
| 126.                                   | अविद्यम्ममाषे फलगावतट्ठी ।              | 3                                | 613  |
| 136.                                   | अप्पणा सच्चमेसिज्जा ।                   | 3                                | 750  |
| 153.                                   | अप्पमत्तो परिव्वए ।                     | 3                                | 752  |
| 156.                                   | अदीण मणसो चरे ।                         | 3                                | 755  |
| 157.                                   | अत्थेण य वंजिञ्जइ ।                     | 3                                | 767  |
| 189.                                   | अप्युत्थानं तदालोके ।                   | 3                                | 943  |
| 211.                                   | अत्थि एगं धुवं ठाणं।                    | 3                                | 965  |
| 218.                                   | अलाभोत्ति न सोएप्जा ।                   | 3                                | 971  |
| 223.                                   | अदीणो वित्ति मेसेज्जा ।                 | 3                                | 981  |
| 224.                                   | अर्देतस्स न कुप्पेज्जा                  | 3                                | 981  |
| 235.                                   | अकप्पयं न गेण्हेज्जा ।                  | 3                                | 989  |
| 262.                                   | असंजमे नियत्ति च ।                      | 3                                | 1128 |
| 263.                                   | अगुणिस्स नित्थ मोक्खो ।                 | 3                                | 1128 |
| 272.                                   | अच्छंदा जे न मुंजंति ।                  | · 3                              | 1167 |

अभिवान राबेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुकास • खण्ड-३ • 129

| स्रीक      | Lead to the first of the                 | अभिमान | राजेन्द्र कोष |
|------------|------------------------------------------|--------|---------------|
| THE .      | <b>Heart</b>                             | ग्राम् | 7             |
| 279.       | अप्पाह्यरस्स दंतस्स ।                    | 3      | 1184          |
|            | आ                                        |        |               |
| <b>82.</b> | आयाणे अञ्जो ! सामाइए ।                   | 3      | 497           |
| 147.       | आयरियं विदित्ताणं, सव्वदुक्खा विमुच्चई । | 3      | 751           |
| 257.       | आरुग्गबोहिलाभं समाहिलाभं ।               | 3      | 1058          |
|            | इ                                        |        |               |
| 130.       | इजमेव खणं वियाणिया ।                     | 3      | 703           |
|            | उ                                        |        |               |
| 9.         | उण्जतमाणे य णरे ।                        | 3      | 8             |
| 22.        | उपदेशो न दातव्यो ।                       | 3      | 222           |
| 66.        | उवसमेण हणे कोहं।                         | 3      | 399           |
| 213.       | उग्गओ खीण संसार्थ ।                      | 3      | 965           |
|            | ए                                        |        |               |
| 2.         | एगस्स गती य आगती ।                       | 3      | 2             |
| 3.         | एगो सयं पच्चणुहोति दुक्खम् ।             | 3      | 2             |
| 4.         | एक: प्रकुरुते कर्म ।                     | 3      | 2             |
| 12.        | एगत्तमेव अभिपत्थएज्जा ।                  | 3      | 13            |
| 24.        | एवं भाव विसोहीए पेव्वाण मभिगच्छती ।      | 3      | 331           |
| 25.        | एवं तु समणा एगे ।                        | 3      | 332           |
| 114.       | एगंत दुक्खे जरिते व लोए।                 | 3      | 610           |
| 198.       | एगे जिए जिया पंच।                        | 3      | 962           |
| 200.       | एगऽप्पा अजिए सत्तु ।                     | 3      | 963           |
| 244.       | एगया खत्तिओ होइ ।                        | 3      | 1052          |
| 245.       | एगयादेव लोगेसु ।                         | 3      | 1052          |
|            | ओ                                        |        |               |
| 278.       | ओय चित्त समादाय ।                        | 3      | 1184          |
|            | <b>अं</b>                                |        |               |
| 20.        | अंधो कहिं कत्थ य देसियव्वं ।             | 3      | 222           |

| *          | The state of the s | अभिन्यम<br>जाम | क्षेत्र के |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|            | ক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |
| 38.        | करण सच्चे वट्टमाणो जीवो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 372        |
| 54.        | कसिणंपि जो इमं लोयं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 391        |
| 71.        | कसाय पच्चक्खाणेणं वीयसगभावं जणयइ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 401        |
| 203.       | कसाया अग्गिणो वुत्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 964        |
| 227.       | कलहं जुद्धं, दूरओं परिवज्जए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 982        |
| 246.       | कम्मसंगेहि संमूद्ध, दुक्खिया बहुवेयणा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 1052       |
|            | का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |
| 78.        | काउस्सग्गेणं तीय पडुप्पन्नं पायच्छितं विसोहेइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 3            | 428        |
| 98.        | काल: पचित भूतानि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 555        |
| 216.       | काले कालं समायरे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 970        |
| 217.       | कालेण निक्खमे भिक्खू ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 970        |
| 275.       | कान्ता मे समतैवैका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 1171       |
|            | कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |
| 59.        | किमिरागरत्तवत्थसमाणं लोभमणुपविट्ठेजीवे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 396        |
|            | <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |
| 21.        | कुलं विणासेइ सयं पयाता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 222        |
| 118.       | कुलाई जे धावति साउगाई ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 611        |
| 173.       | कुष्जा भिक्खू गिलाणस्स ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 894        |
| 207.       | कुप्पवयणपासंडी सच्चे उम्मग्ग पट्ठिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 964        |
| 219.       | कुञ्जा पुरिसकारियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 971        |
| 271.       | कुसलवति उर्दरितो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 1150       |
|            | को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |
| 60.        | कोहो पीइं पणासेइ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 399        |
| 68.        | कोहंमाणं च मायं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 399        |
| 69.        | कोहो य माणो य अणिग्गहीया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 399        |
| 128.       | कोहं विजएणं खंति जणयइ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 686        |
|            | र्विक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |
| <b>89.</b> | किं भया पाणा ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |
|            | दुक्ख भया पाणादुक्खे केण कहे ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 526        |
|            | अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ण्ड–3 ●        | 131        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |

| 3. TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|
| The state of the s |                                                 |        | WARE !      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ि                                               |        | <u> </u>    |
| 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | किया विरहितं हन्त !                             | 3      | 551         |
| 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कियैव फलंदा पुंसां ।                            | 3      | 554         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>a</b>                                        |        |             |
| 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | खमावणायाए णं पल्हायण भावं जणयइ।                 | 3      | 715         |
| 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | खुहा (छुआ) समा वेयणा नत्थि ।                    | 3      | 1359        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>खं</b>                                       |        |             |
| 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | खंतीएणं परीसहे जिणइ।                            | 3      | 692         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म                                               |        |             |
| 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गरहा संजमे, नो अगरहा संजमे ।                    | 3      | 497         |
| 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गट्माई मिञ्जंति बुयाऽबुयाणा ।                   | 3      | 610         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गी                                              | _      |             |
| 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गीअत्थस्स वयणेणं, विसं <b>हलाह</b> लं पिबे ।    | 3      | 902         |
| .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गु                                              | -      | 202         |
| 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गुजवृद्धयै ततः कुयित् कियामस्खलनाय वा ।         | 3      | 552         |
| 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुरवो यत्र पूज्यन्ते ।                          | 3      | 936         |
| 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुरु आणभंगीम्म सब्बे ।                          | 3      | 944         |
| 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुरुमूले वि वसंता ।                             | 3      | 944         |
| 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुरु सक्खिओ हु धम्मो ।                          | 3      | 945         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ਚ</b>                                        |        |             |
| 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चयंति ते आउक्खए पलीणा ।                         | 3      | 610         |
| 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चउवीसत्थएणं दंसणविसोहि जणयह ।                   | 3      | <b>8</b> 49 |
| 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चर्डीह वापेहि संते गुणे नासेञ्जा ।              | 3      | 906         |
| 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चत्तारि परमंगाणि ।                              | 3 10   | 51-1052     |
| 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चित्रं दुदंत ।                                  | 3      | 1106        |
| 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चरित्त संपन्नवाएणं सेलेसी भावं जणवइ ।           | 3      | 1150        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>वि</b>                                       |        |             |
| 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चित्तस्सेगग्या हवइ झाणं ।                       | 3      | 407         |
| 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चितण्णु अनुकूलो, सीसो सम्मं सुयं लह्ह ।         | 3      | 936         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अर्थिवान गर्वेन्द्र कोष में, स्कि-सुधारस ● खण्ड | -3 • 1 | 32          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |        |             |

|            | The same of the sa | मिम्मान<br>संसर्व | -    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|            | Man or San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -41-1             | 70   |
|            | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |
| 239.       | छंदं से पडिलेहए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 991  |
|            | ্ <b>ডি</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |      |
| 143.       | छिंद गिद्धिं सिणेहं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 751  |
|            | <b>ज</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |
| 26.        | जहा आसाविर्णि णावं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 332  |
| 39.        | जहा लाभो तहा लोभो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 387  |
| 48.        | जगनिस्सिएहिं भूसिंह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 390  |
| 84.        | जह नाम महुर सलिलं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 518  |
| <b>86.</b> | जम्हा विषयइ कम्मं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 523  |
| <b>87.</b> | जह दूओ गयाणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 525  |
| 172.       | जह भमरमहुवरिगणा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 877  |
| 208.       | जरामरणवेगेणं बुड्ढमाणाण पाणिणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 965  |
| 254.       | जसं संचिष खंतिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 1054 |
| 277.       | जहा दड्खण बीयाण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 1184 |
|            | जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| <b>50.</b> | जायाए घासमेसेज्जा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 390  |
| 135.       | जावन्तिऽविञ्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्ख सम्भवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 3               | 750  |
| 158.       | जावइया नयवाया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | 794  |
| 209.       | जा उ अस्साविणी नावा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 965  |
|            | <b>জি</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |
| 256.       | जिय कोह माण माया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 1057 |
| 243.       | जीवा सोहि मणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 1052 |
| 284.       | जीवाणं चेयकडा कम्मा कज्जंति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 1336 |
| 285.       | जीवाहारे भण्णइ आयारे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 1343 |
|            | जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| 11.        | जे एगं जामे से बहुं जामे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                 | 11   |
| 148.       | जे केइ सर्रीर सत्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 751  |
| 164.       | जे मोहदंसी से गब्भदंसी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 840  |
| 181.       | जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 908  |
|            | अभिधान ग्रजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ਵ-3 ●             | 133  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |

| 1          |                                              | अभियान         | राचेन कोन   |
|------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| नम्ब       | सृक्तिका श्रेत                               | भाग            | <b>48</b> > |
| 182.       | जे गुषे से मूलद्वाणे, जे मूलद्वाणे से गुणे।  | 3              | 908         |
| 237.       | जे न वंदे न से कुप्पे वंदिओ न समुक्कसे       | 1 3            | 990         |
| 273.       | जे य कंते पिए भोए।                           | 3              | 1167        |
|            | जो                                           |                |             |
| <b>73.</b> | जो संजओ पमत्तो ।                             | 3              | 402         |
| 193.       | जो गिण्हइ गुरुवयणं ।                         | 3              | 945         |
|            | <b>ण</b>                                     |                |             |
| 101.       | ण कम्मुणा कम्म खर्वेति बाला ।                | 3              | 557         |
| 177.       | णय किंचि अणुन्नायं ।                         | 3              | 903         |
| 282.       | ण इमं चित्त समादाय, भुज्जो लोयंसि जायति ।    | 3              | 1184        |
|            | णा                                           |                |             |
| 187.       | णाणस्स होइ भागी ।                            | 3              | 938-940     |
|            | णि                                           |                |             |
| 125.       | णिद्भय कम्मं ण पवश्चवेति ।                   | 3              | 613         |
|            | णो                                           |                |             |
| 131.       | णो सुलभं बोर्हि च आहितं ।                    | 3              | 703         |
|            | त                                            | _              |             |
| 17.        | तमेव सच्चं नीसंकं, जं जिणेहिं पवेइयं ।       | 3              | 167         |
| 74.        | तव संजम गुणधारी ।                            | 3              | 402         |
| 95.        | तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः   | 1 3            | 553         |
| 268.       | तस्मात् चारित्रमेव प्रधानं मुक्ति कारणं      | 3              | 1143        |
|            | ते                                           |                |             |
| 55.        | ते काम भोग रस गिद्धा ।                       | 3              | 391         |
| 106.       | ते आततो पासति सव्वलोए ।                      | 3              | 558         |
|            | ्<br>तं                                      |                |             |
| 214.       | -<br>तं ठाणं सासयं वासं ।                    | 3              | 966         |
|            | <b>8</b>                                     | -              |             |
| 117.       | थणंति लुप्पंति तसंति कम्मी ।                 | 3              | 611         |
|            | अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण | <b>ভ-3 ●</b> 1 | 34          |
|            |                                              |                |             |

| -             | n of States                               | अभियान   | रावेन क्रोब |
|---------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| Annie.        | 🚧 सुक्तिका ग्रेश 🛒 🖓 🛷                    | चाम      | पुर         |
|               | थो                                        |          |             |
| 133.          | थोवं लद्धं न खिंसए ।                      | 3        | 739         |
|               | <b>द</b>                                  |          |             |
| 230.          | दवदवस्स न गच्छेप्जा ।                     | 3        | 983         |
|               | दा                                        |          |             |
| 287.          | दारिद्द समो पराभवो (परिभवो) नित्थ ।       | 3        | 1359        |
|               | दु                                        |          |             |
| 36.           | दु:खं स्त्री कुक्षि मध्ये प्रथमिहभवे ।    | 3        | 342         |
| 44.           | दुपरिच्चया इमे कामा ।                     | 3        | 389         |
| 52.           | दुप्पूरए इमे आया ।                        | 3        | 391         |
| 124.          | दुक्खेण पुट्टे धुयमातिएञ्जा ।             | 3        | 613         |
| 174.          | दु:खितेषु दयाऽत्यन्त ।                    | 3        | 899         |
|               | दो                                        |          |             |
| 1 <b>78</b> . | दोसा जेण निरुंभं, ति जेण ।                | 3        | 903         |
|               | ঘ                                         |          |             |
| 56.           | धम्मं च पेसलं नच्चा ।                     | 3        | 392         |
| 212.          | धम्मो दीवो ।                              | 3        | 965         |
|               | धू                                        |          |             |
| 280.          | धूम हीणो जहा अग्गी ।                      | 3        | 1184        |
|               | न                                         |          |             |
| 14.           | न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सई ।             | 3        | 136         |
| 49.           | न हु पाणवहं अणुजाणे                       | 3        | 390         |
| 140.          | न हणे पाणिणो पाणे ।                       | 3        | 751         |
| 141.          | न चित्ता तायए भासा ।                      | 3        | 751         |
| 162.          | नक्खेणावि हुं छिज्जइ ।                    | 3        | 807         |
| 170.          | न य मूल विभिन्नए थडे ।                    | 3        | 859         |
| 222.          | न विसीएञ्ज पंडिए ।                        | 3        | 981         |
| 226.          | न चरेज्जवासे वासंते ।                     | 3        | 982         |
| 228.          | न चरेज्ज वेस सामंते ।                     | 3        | 982         |
| 264.          | नित्य अमुक्कस्स निव्वाणं ।                | 3        | 1128        |
|               | अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि-सुधारस ● र | बण्ड−3 ● | 135         |

|            | The state of the s | अभियान | क्षेत्र क्षी  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 710        | The same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ् वाच  | <b>48.</b> 3. |
|            | সা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |
| 146.       | नाइएञ्ज तजामवि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | 751           |
| 183.       | नाणं च दंसणं चेव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 912           |
| 259.       | नाण किरियार्हि मोक्खो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 1126          |
| 265.       | नाणेण विणा न होंति चरण गुणा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 1128          |
| 266.       | नादंसणिस्स नाणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 1128          |
| 269.       | नाणेण होइ करणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | 1145          |
|            | नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |
| 248.       | निव्वाणं परमं जाइ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | 1053          |
| 261.       | निडपोऽवि जीव पोओ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 1127          |
|            | नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |
| 233.       | नो व णं फरूसं वदेञ्जा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 986           |
| 236.       | नो य णं फरुसं वए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 990           |
|            | प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |
| 99.        | पढमं नाणं तओ दया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 556           |
| 144.       | पच्चमाणस्स कम्मेर्हि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 751           |
| 151.       | पक्खी पत्तं समादाय, निखेक्खो परिव्वए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 752           |
| 194.       | पण्णा समिक्खए धम्मं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 961           |
| 197.       | पञ्चयत्थं च लोगस्स नाणविहविगप्पणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | 962           |
| 204.       | पहावंतं निगिण्हामि, सुयरस्सी समाहियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 964           |
| 234.       | पडिगाहेज्ज कप्पियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 989           |
|            | पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |
| 30.        | पास ! लोए महब्भय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 342           |
| <b>76.</b> | पावं छिदइ जम्हा पायच्छितंति भण्णइ तेणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 3    | 413           |
|            | पु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |
| 150.       | पुळ्वकम्मखयद्वाए, इमं देहं समुद्धरे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 752           |
| 166.       | पुरिसम्मि दुव्विणीए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 855           |
| 196.       | पुरिमा ठज्जु जद्धठ वक्क जद्धय पच्छिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 3    | 961           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |

| H.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and a | -           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 7.1          | Charles and the second | सग्,  | 75          |
|              | पं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| <b>28</b> 6. | पंथसमा नत्थि जरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 1359        |
|              | प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| 7.           | प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्त: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | 354         |
| 283.         | प्रशमरस निमग्नं दृष्टि युग्मं प्रसन्नं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | 1209        |
|              | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| 14.          | बहुदुक्खा हु जंतवो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 342         |
| <b>i3</b> .  | बहु कम्मलेवलिताणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | 391         |
| 11.          | बहुकूरकम्मे, जं कुव्वती मिञ्जति तेण बाले ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 608         |
| 54.          | बहिया उड्ढमादाय नाव कंखे कयाइवि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 752         |
| 225.         | बहुं परघरे अत्थि, विविहं खाइम साइमं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | 981         |
|              | बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| 16.          | बाले य मंदिए मूढे, वज्झई मच्छिया खेलिम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 3   | 389         |
| ю.           | बाह्य भावं पुरस्कृत्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | 551         |
| 169.         | बाला य बुड्ढा य अजंगमाव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 857         |
|              | <u>.</u><br>बु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| 108.         | बुद्धा हुते अंतकडा भवंति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 558         |
|              | हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| 15.          | बोही य से नो सुलभा पुणो पुणो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 136         |
| 15.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     | 150         |
|              | <b>म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     |             |
| 142.         | भणंता अकरेन्ता य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 751         |
| 145.         | भय - वेराओ उवरए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 751         |
| 202.         | भव तण्हा लया वुत्ता, भीमा भीम फलोदया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | 963         |
|              | भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| 122.         | भारस्स जाता मुणि भुञ्जएज्जा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     | 612         |
|              | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| 149.         | मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | <b>75</b> 1 |
| 167.         | मद्दव करणं नाणं तेणे व उ जे मंदं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 855         |
| 168.         | मद्दव करणं नाणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 855         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 107         |
|              | अभिधान राजेन्द्र कोष में, स्कि-सुधारस ● खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5-3 ● | 137         |

| 205. मणे साहसिओ भीमो । 3 288. मरण समं नित्थ दुक्खं (भयं) । 3 मा  61. माणो विजय नासणे । 3 62. माया मित्ताणि नासेइ । 3 64. माणं मद्दवया जिणे । 3 139. मायापियाण्हुसा भाया । 3 155. मायन्ने असण-पाणस्स । 3 184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लाढुं । 3 मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3 मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए । 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिद्वीहिं । 3 र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रण्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये । 3 201. गण्डोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. गण-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ला  113. लवण विहुणा य रसा । 3 | न्युक्रीप | मान सुने | THE STATE OF THE S | Mar   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 205. मणे साहसिओ पीमे । 3 288. मरण समं नित्थ दुक्खं (भयं) । 3 मा  61. माणो विजय नासणो । 3 62. माया मित्ताणि नासेह । 3 64. माणं मद्दवया जिणे । 3 139. मायापियाण्हुसा भाया । 3 155. मायन्ने असण-पाणस्स । 3 184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3 मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3 मे  103. मेधिवणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए । 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3 र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये । 3 201. गण्डोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. गण-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ला  113. लवण विहुणा य रसा । 3  | À.        | (神)      | सुकिकाशंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नम्बर |
| 288. मरण समं नित्थ दुक्खं (भयं) । या  61. माणो विजय नासणो । 3 62. माया मित्ताणि नासेइ । 3 64. माणं मद्दवया जिणे । 3 65. मायं चऽज्ज भावेण । 3 139. मायापियाण्डुसा भाया । 3 155. मायन्ने असण-पाणस्स । 3 184. माणुस्सं वत्मो धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3  मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3  मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए । 3  मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3  मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3  र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये । 3 201. यगद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकय । 3 207. यगन्दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 लि                         | 961       | 3        | ज्ज्ञमा ठज्जु पन्ना उ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195.  |
| मा  61. माणो विजय नासणो । 3  62. माया मित्ताणि नासेइ । 3  64. माणं मद्दवया जिणे । 3  65. मायं चऽज्ज भावेण । 3  139. मायापियाण्डुसा भाया । 3  155. मायन्ने असण-पाणस्स । 3  184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो । 3  252. माणुस्सं विग्गहं लाई । 3  मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3  में  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3  137. मेर्ति भूएसु कप्पए । 3  मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3  मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3  र सि  160. रण्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्सारे । 3  रा  201. ग्रगद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3  रवा निरयं गच्छंति, पावकम्म-पवत्तणे । 3  लवण विहुणा य रसा । 3                                                          | 964       | 3        | <b>गो साहसिओ भीमो</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 205.  |
| 61. माणो विजय नासणो । 3 62. माया मित्ताणि नासेइ । 3 64. माणं मद्दवया जिणे । 3 65. मायं चऽण्ज भावेण । 3 139. मायापियाण्डुसा भाया । 3 155. मायन्ने असण-पाणस्स । 3 184. माणुरसं उत्तमो धम्मो । 3 252. माणुरसं विग्गहं लाई । 3 मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3 मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए । 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3 र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्सारे । 3 रा  201. राग्होसादओ तिव्जा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ल                                                                   | 1359      | 3        | ण समं नित्थ दुक्खं (भयं) ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288.  |
| 62. माया मित्ताणि नासेइ । 3 64. माणं मद्दवया जिणे । 3 65. मायं चऽण्ज भावेण । 3 139. मायापियाण्डुसा भाया । 3 155. मायने असण-पाणस्स । 3 184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3 मि 13. मियं कालेण भक्खए । 3 मे 103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए । 3 मो 220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3 मं 45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3 र सं गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छंवि निस्सारे । 3 रा 201. ग्राहोसादओ तिव्चा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. ग्रान्दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ल                                                                                                 |           |          | मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 64. माणं मद्दवया जिणे । 3 65. मायं चऽज्ज भावेण । 3 139. मायापियाण्हुसा भाया । 3 155. मायन्ने असण-पाणस्स । 3 184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3 मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3 मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेर्त्त भूएसु कप्पए । 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3 र  51. स्स गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्सारे । 3 र  201. राग्होसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ल                                                                                                                  | 399       | 3        | <b>णो विजय नासजो ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61.   |
| 65. मायं चऽज्ज भावेण । 3 139. मायापियाण्हुसा भाया । 3 155. मायने असण-पाणस्स । 3 184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3 मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3 मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेर्त्त भूएसु कप्पए । 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3 र  51. स्स गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रण्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये । 3 र  201. ग्रगह्मेसादओ तिव्जा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. ग्रग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ल                                                                                                                                           | 399       | 3        | या मित्ताणि नासेइ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62.   |
| 139. मायापियाण्हुसा भाया। 3 155. मायन्ने असण-पाणस्स। 3 184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो। 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं। 3 मि  13. मियं कालेण भक्खए। 3 मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता। 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए। 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ। 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं। 3 र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्सारे। 3 रा  201. राग्ह्येसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                 | 399       | 3        | णं मद्दवया जिणे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64.   |
| 155. मायने असण-पाणस्स । 3 184. माणुस्सं उत्तमे धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3  मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3  मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेतिं भूएसु कप्पए । 3  मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3  मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3  र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्सारे । 3  रा  201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ल                                                                                                                                                                                               | 399       | 3        | यं चऽञ्ज भावेण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65.   |
| 184. माणुस्सं उत्तमो धम्मो । 3 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3  मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3  मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3 137. मेति भूएसु कप्पए । 3  मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3  मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3  र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्सारे । 3  रा  201. रागदोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3  ल                                                                                                                                                                                                                           | 750       | 3        | यापियाण्हुसा भाया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139.  |
| 252. माणुस्सं विग्गहं लद्धं । 3  मि  13. मियं कालेण भक्खए । 3  मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता । 3  137. मेति भूएसु कप्पए । 3  मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3  मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3  र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3  160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये । 3  रा  201. गगदोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3  267. गग–दोसे च दो पावे, पावकम्म–पवत्तणे । 3  ल                                                                                                                                                                                                                                                         | 755       | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155.  |
| मि  13. मियं कालेण भक्खए। 3  मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता। 3  137. मेति भूएसु कप्पए। 3  मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ। 3  मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं। 3  र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3  160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्सारे। 3  रा  201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3  267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3  ल                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 934       | 3        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184.  |
| 13. मियं कालेण भक्खए। 3 मे 103. मेधाविणो लोभ भयावतीता। 3 137. मेति भूएसु कप्पए। 3 मो 220. मोक्खपसाहण हेऊ। 3 मं 45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्टीहिं। 3 र 51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्सारे। 3 रा 201. रागद्दोसादओं तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1053      | 3        | <b>णु</b> स्सं विग्गहं ल <b>द्धं</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252.  |
| मे  103. मेधाविणो लोभ भयावतीता। 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए। 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ। 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं। 3 र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये। 3 रा  201. यगद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकय। 3 267. यग–दोसे च दो पावे, पावकम्म–पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 103. मेधाविणो लोभ भयावतीता। 3 137. मेर्ति भूएसु कप्पए। 3 मो 220. मोक्खपसाहण हेऊ। 3 मं 45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं। 3 र 51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये। 3 रा 201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69        | 3        | · _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.   |
| 137. मेर्ति भूएसु कप्पए। 3 मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ। 3 मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं। 3 र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्साये। 3 रा  201. यगद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| मो  220. मोक्खपसाहण हेऊ । 3  मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं । 3  र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3  160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये । 3  रा  201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3  267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3  ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 557       | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103.  |
| 220. मोक्खपसाहण हेऊ। मं  45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्टीहिं। 3 र  51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्सारे। 3 रा  201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750       | 3        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137.  |
| मं 45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्टीहिं। 3 र 51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्सारे। 3 रा 201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          | मो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 45. मंदा निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्टीहिं। 3 र 51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए। 3 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छेवि निस्साये। 3 रा 201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा। 3 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे। 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 973       | 3        | क्खपसाहण हेऊ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220.  |
| र<br>51. रस गिद्धे न सिया भिक्खए । 3<br>160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्साये । 3<br>रा<br>201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3<br>267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3<br>ल<br>113. लवण विहुणा य रसा । 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | मं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्साये । 3 रा 201. यगद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. यग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389       | 3        | त निरयं गच्छंति, बाला पावियाहिं दिट्टीहिं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45.   |
| 160. रज्जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्साये । 3 रा 201. यगद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3 267. यग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3 ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| रा<br>201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3<br>267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3<br>ल<br>113. लवण विहुणा य रसा । 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390       | 3        | गिद्धे न सिया भिक्खए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51.   |
| 201. रागद्दोसादओ तिव्वा, नेह पासा भयंकरा । 3<br>267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3<br>ल<br>113. लवण विहुणा य रसा । 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 806       | 3        | जं विलुत्त सारं, जह जह गच्छोवि निस्सारो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160.  |
| 267. राग-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्तणे । 3<br>ल<br>113. लवण विहुणा य रसा । 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          | रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ल<br>113. लवण विहुणा य रसा । 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 963       | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201.  |
| 113. लवण विहुणा य रसा । 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1128      | 3        | ı-दोसे च दो पावे, पावकम्म-पवत्त <b>णे</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          | ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 610       | 3        | वण विहुणा य रसा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113.  |
| अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 3 ● 138  | ाधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| all the    | hat but it i                             | प्रियान | रुवेन्द्र कोव |
|------------|------------------------------------------|---------|---------------|
| 774        | ›» सूचिका <b>ंस</b>                      | भाग     | पृष्ठ         |
| 188.       | लज्जा दया संजम बंभचेरं।                  | 3       | 940           |
|            | ला                                       |         |               |
| 40.        | लाभा लोभो पवड्ढई ।                       | 3       | 387           |
|            | <b>ল</b>                                 |         |               |
| 138.       | लुप्पन्ति बहुसो मूद्ध, संसारीम्म अणंतए । | 3       | 750           |
|            | लो                                       |         |               |
| 63.        | लोभो सव्वविणासणो ।                       | 3       | 399           |
| 67.        | लोभं संतोसओ जिणे ।                       | 3       | 399           |
|            | व                                        |         |               |
| 8.         | वयसा वि एगे बुइता कुप्पति माणवा ।        | 3       | 8             |
| 23.        | वसुंधरेयं जह वीर भोज्जा ।                | 3       | 222           |
| 175.       | वपनं धर्मबीजस्य ।                        | 3       | 899           |
| 274.       | वस्तुतस्तु गुणैः पूर्ण ।                 | 3       | 1171          |
|            | वा                                       |         |               |
| 260.       | वाएपविणापोओ, न चएइ महण्णवं तरिउं ।       | 3       | 1127          |
|            | वि                                       |         |               |
| 41.        | विजहितु पुव्वसंजोगं ।                    | 3       | 388           |
| 77.        | विणयमूलो धम्मोत्ति ।                     | 3       | 418           |
| <b>79.</b> | विसुद्ध पायच्छिते य जीवे निवुयहियए ओहरिय | 1 3     | 428           |
| <b>85.</b> | विणओसासणे मूलं ।                         | 3       | 523           |
| 105.       | विसन्ना विसयं गणाहिं ।                   | 3       | 557           |
| 199.       | विन्नाणेणं समागम्म, धम्मसाहणमिच्छियं ।   | 3       | 962           |
| 255.       | विर्गिच कम्मुणो हेउं।                    | 3       | 1054          |
|            | वी                                       |         |               |
| 72.        | वीयराग भाव पडिवन्ने वियणं ।              | 3       | 401           |
| 249.       | वीरियं पुण दुल्लहं ।                     | 3       | 1053          |
|            |                                          |         |               |

| A.   | <b>化二种基础设计的</b> 医二种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मध्य | <b>गर्मन परि</b> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Hair | The state of the s | माय  | 78               |
|      | ਬਂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -                |
| 58.  | वंसीमूलकेतणासमाणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 396              |
| 238. | वंदमाणं न जाएजा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 990              |
|      | <b>स</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |
| 1.   | सव्वे सय कम्म कप्पिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 2                |
| 18.  | समुप्पादमयाणंता, किह नाहिति संवरं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 205              |
| 29.  | सत्ता कामेहि माणवा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 342              |
| 35.  | सव्वो पुव्वकयाणं कम्माणं पावए फल विवागं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 342              |
| 47.  | सव्वेसु काम जाएसु, पासमाणो न लिप्पई ताई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 389              |
| 112. | सक्कम्मुणा विष्परियासु वेति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 610              |
| 119. | सदेहिं रूवेहिं असञ्ज्ञमाणे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 612              |
| 120. | सव्वेहिं कामेहिं विणीय गेहिं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 612              |
| 163. | सम्पत्ती य विपत्ती य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 808              |
| 206. | सम्मग्गं तु जिणक्खायं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 964              |
| 210. | सरीरमाहु नावति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 965              |
| 221. | समुदाणं चरे भिक्खू ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 980              |
| 242. | समावन्नाण संसारे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 1051             |
| 247. | सद्धा परम दुल्लहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 1053             |
|      | सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |
| 88.  | साहु खवंति कम्मं, अणेगभवसंचियमणंतं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 525              |
|      | सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |
| 159. | सीहं पालेइ गुहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 804              |
|      | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |
| 83.  | सुचिरंपि अच्छमाणो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 517-613          |
| 161. | सुह साहगं पि कज्जं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 807              |
| 250. | सुइं च लद्धं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 1053             |
| 253. | सुई धम्मस्स दुल्लहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | 1053             |
|      | अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2 🗖 | 140              |
|      | जाननार राज्य कार्य न, त्राक-तुवास्त 🛡 खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 1=0              |

|             | कृषित का संस्                               | अभिकार<br>भाष | च केन्द्र अनेहर<br>पृष्ठ |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 276.        | सुक्कमूले जहा रुक्खे ।                      | 3             | 1184                     |
|             | से                                          |               |                          |
| 57.         | सेलथंभ समाणं माणं अणुपविट्ठे जीवे ।         | 3             | 396                      |
| 215.        | से गामे वा नगरे वा।                         | 3             | 968                      |
| 281.        | सेणावतिम्मिणहते ।                           | 3             | 1184                     |
|             | स्रो                                        |               |                          |
| 171.        | सोऊप ऊ गिलाणं ।                             | 3             | 877                      |
| 251.        | सोच्चा णेया उयं मग्गं बहवे परिभस्सई ।       | 3             | 1053                     |
|             | सं                                          |               |                          |
| 10.         | संबाह्य बहवे भुज्जो भुज्जो ।                | 3             | 8                        |
| 16.         | संभनवित्तस्य य हेट्टओ गई ।                  | 3             | 136                      |
| 32.         | संति पाणा अंधा तमंसि वियाहिता ।             | 3             | 342                      |
| <b>8</b> 0. | संरंभ समारंभे, आरंभे य तहेव य ।             | 3             | 449                      |
| 102.        | संतो सिणो णोपकरेंति पावं ।                  | 3             | 557                      |
| 110.        | संसारमावन्न परं परंते ।                     | 3             | 608                      |
| 127.        | संगाम सीसेव परं दमेञ्जा ।                   | 3             | 613                      |
| 152.        | संनिर्हि च न कुट्वेज्जा, लेवमायाए संजए ।    | 3             | 752                      |
| 229.        | संकट्टाणं विवञ्जए ।                         | 3             | 983                      |
| 232.        | संकिलेसकरं व्यणं ।                          | 3             | 983                      |
|             | ₹                                           |               |                          |
| 91.         | स्वानुकूलां कियां काले ।                    | 3             | 551                      |
|             | शा                                          |               |                          |
| 96.         | शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः ।        | 3             | 554                      |
| 180.        | शाव्यं (जाङ्यं) हीमती गण्यते व्रतरुचौ ।     | 3             | 907                      |
| •           | श                                           |               |                          |
| 27.         | शुभाशुभानि कर्माणि ।                        | 3             | 334                      |
|             | अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति सुधारस ● ख | ਾਵ-3 ●        | 141                      |

| 444  | <b>पू</b> चिकाओर                       | श्रीपद्मान<br>सागु | राजेन कॉब<br>पुर |
|------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
|      | <del></del>                            |                    |                  |
| 28.  | श्रेयांसि बहुविध्नानि भवन्ति महतामपि । | 3                  | 338              |
|      | ह                                      |                    |                  |
| 134. | हविज्ज उयरे दंते ।                     | 3                  | 739              |
| 231. | हसंतो नाभिगच्छेञ्जा ।                  | 3                  | 983              |
|      | 檍                                      |                    |                  |
| 5.   | हिंडंति भयाउला सद्ध ।                  | 3                  | 2                |
|      | त्रि                                   |                    |                  |
| 240. | त्रिधाभिक्षाऽपि तत्राद्या ।            | 3                  | 1006             |
|      | ज्ञा                                   |                    |                  |
| 92.  | ज्ञानी किया परः शान्तो ।               | 3                  | 551              |



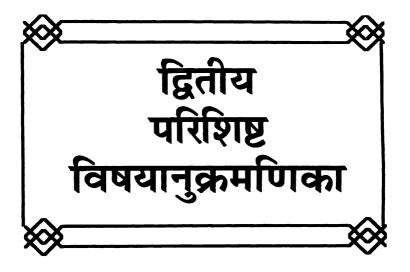

|   |  | ٠, |  |
|---|--|----|--|
|   |  |    |  |
| , |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |

# विषयानुक्रमणिका

| 60 500 d 0 g 0 d d 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 | 344 |                                |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
|                                              |     | CINCHARC                       |
| 1                                            | 104 | अकर्म से कर्म-क्षय             |
| 2                                            | 235 | अकल्प्य                        |
| 3                                            | 2   | अकेला                          |
| 4                                            | 146 | अचौर्य                         |
| 5                                            | 157 | अर्थ-महत्ता                    |
| 6                                            | 224 | अदाता पर अकुपित                |
| 7                                            | 156 | अदीनता                         |
| 8                                            | 19  | अधर्म से दु:खोत्पत्ति          |
| 9                                            | 237 | अनपेक्षा                       |
| 10                                           | 274 | अनन्तगुणदीत साधु               |
| 11                                           | 119 | अनासक्त                        |
| 12                                           | 123 | अनाकूल अभयंकर भिक्षु           |
| 13                                           | 169 | अनुकम्पनीय                     |
| 14                                           | 239 | अन्तर्मन                       |
| 15                                           | 8   | अपरिपक्वमानव                   |
| 16                                           | 10  | अपरिपक्व                       |
| 17                                           | 200 | अपराजेय शत्रु                  |
| 18                                           | 153 | अप्रमत्त                       |
| 19                                           | 9   | अभिमानी: मोहमूढ़               |
| 20                                           | 218 | अलाभ परिषह                     |
| 21                                           | 47  | अलिप्त साधक                    |
| 22                                           | 133 | अल्पतुष्ट                      |
| 23                                           | 109 | अवश्यमेव प्राप्तव्य शुभाशुभ फल |
| 24                                           | 6   | अव्यक्त दुःख                   |
| 25                                           | 152 | असंग्रही मुनि                  |
| 26                                           | 139 | अशरण-भावना                     |
| 27                                           | 140 | अहिंसा-पालन                    |
| 28                                           | 46  | अज्ञ:श्लेष्म की मक्खी          |
| 29                                           | 26  | अज्ञानी साधक                   |
|                                              |     |                                |

| 30        | 100 | अज्ञानी                    |
|-----------|-----|----------------------------|
| 31        | 121 | अज्ञात–पिण्ड               |
| 32        | 135 | अज्ञानी दु:ख–भाजन          |
| 33        | 148 | अज्ञानी दु:खी              |
| 34        | 147 | आचरण जीवन में अपनाओ        |
| 35        | 223 | आत्मविद् साधक              |
| 36        | 284 | आत्मकर्म                   |
| 37        | 3   | आत्मा ही दु:खभोक्ता        |
| 38        | 82  | आत्मा ही सामायिक           |
| 39        | 50  | आहार की अनासक्ति           |
| 40        | 122 | आहार क्यों ?               |
| 41        | 195 | इतिवृत्त प्रमाण            |
| 42        | 127 | इन्द्रिय-दमन               |
| 43        | 182 | इन्द्रिय-विषय              |
| 44        | 83  | उत्तम पुरूष वैदूर्यरत्नवत् |
| 45        | 22  | उपदेश के अयोग्य            |
| 46        | 159 | उपयोगिता                   |
| 47        | 70  | उपेक्षा मत करो             |
| 48        | 154 | कर्ध्व-लक्ष्य              |
| 49        | 12  | एकत्व-भावना                |
| 50        | 196 | एक-ऐतिहासिक सत्य           |
| 51        | 233 | कठोर–वचन–त्याग             |
| 52        | 74  | कथा                        |
| 53        | 35  | कर्मानुसारफल               |
| 54        | 88  | कर्म-क्षय                  |
| 55        | 101 | कर्म                       |
| 56        | 144 | कर्म पीड़ित जीव            |
| 57        | 242 | कर्मवाद                    |
| 58        | 244 | कर्मयोनि                   |
| <b>59</b> | 246 | कर्म-वेदना                 |
| 60        | 255 | कर्म-हेतु                  |

| 61 | 277 | कर्म-बीज दग्ध                            |
|----|-----|------------------------------------------|
| 62 | 227 | कलह से दूर                               |
| 63 | 69  | कषाय चतुष्क                              |
| 64 | 203 | कषायाग्नि                                |
| 65 | 20  | कहाँ अन्ध कहाँ दर्शक !                   |
| 66 | 35  | कर्मानुसार फल                            |
| 67 | 29  | कामभोगासक मानव                           |
| 68 | 44  | काम दुस्त्याज्य                          |
| 69 | 55  | कामासक                                   |
| 70 | 80  | काया–नियन्त्रण                           |
| 71 | 78  | कायोत्सर्ग से विशुद्धि                   |
| 72 | 63  | कार्य-सिद्धि                             |
| 73 | 98  | काल दुर्यतेकम                            |
| 74 | 1   | कृत कर्म                                 |
| 75 | 245 | -<br>कृत–कर्म–भोग                        |
| 76 | 91  | किया की अपेक्षा                          |
| 77 | 94  | किया की उपादेयता                         |
| 78 | 95  | किया-योग                                 |
| 79 | 97  | किया ही फलदायिनी                         |
| 80 | 60  | क्रोध का फल                              |
| 81 | 66  | क्रोध-विजय                               |
| 82 | 128 | क्रोधजित्                                |
| 83 | 232 | क्लेश से दूर                             |
| 84 | 176 | गी <b>तार्थ: वचन अ</b> मृत रसाय <b>ण</b> |
| 85 | 179 | गुण–नाशक                                 |
| 86 | 189 | गुरू -भक्ति-स्वरूप                       |
| 87 | 190 | गुर्वाज्ञा–भ <del>ट्</del> न             |
| 88 | 192 | गुरु–साक्षी                              |
| 89 | 193 | गुरु-वचन है औषधि                         |
| 90 | 170 | घट-छिद्र                                 |

| ender of the second | ettaava saaretti rasa, kokusotta kultuuri ja myötti ja |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 91                  | 231                                                                                        | चलो, हँसतें नहीं       |
| 92                  | 171                                                                                        | चातुर्मासिकप्रायश्चित  |
| 93                  | 138                                                                                        | जन्म-मरण चक्र          |
| 94                  | 160                                                                                        | जयति शासनम्            |
| 95                  | 260                                                                                        | जलयान और हवा           |
| 96                  | 158                                                                                        | जितने नय, उतने मत      |
| 97                  | 85                                                                                         | जिनशासन-मूल            |
| 98                  | 213                                                                                        | जिन भास्करोदय          |
| 99                  | 256                                                                                        | जिन एवं अरिहंत         |
| 100                 | 110                                                                                        | जीव कर्मबंध कर्ता-भोका |
| 101                 | 183                                                                                        | जीवकालक्षण             |
| 102                 | 205                                                                                        | जीवात्मा आधार          |
| 103                 | 106                                                                                        | तत्त्वदर्शी            |
| 104                 | 261                                                                                        | तप-संयम                |
| 105                 | 92                                                                                         | तित्राणं तारयाणं       |
| 106                 | 52                                                                                         | तृष्णाः दूष्पूर्णा     |
| 107                 | 272                                                                                        | त्यागी कौन नहीं ?      |
| 108                 | 93                                                                                         | थोथा ज्ञान निरर्थक     |
| 109                 | 266                                                                                        | दर्शन बिन ज्ञान नहीं   |
| 110                 | 279                                                                                        | दर्शनातुर देव          |
| 111                 | 18                                                                                         | दु:ख निरोध             |
| 112                 | 30                                                                                         | दु:ख रूप संसार         |
| 113                 | 43                                                                                         | दुर्गति-रक्षण-जिज्ञासा |
| 114                 | 180                                                                                        | दुर्जन–दुष्टता         |
| 115                 | 191                                                                                        | दूर्गतिदूर शिष्य       |
| 116                 | 211                                                                                        | दुरारोह ध्रुवस्थान     |
| 117                 | 214                                                                                        | दुगरोह मोक्ष-वास       |
| 118                 | 241                                                                                        | दुर्लभ अंग             |
| 119                 | 247                                                                                        | दुर्लभ श्रद्धा         |
| 120                 | 253                                                                                        | दुर्लभ क्या ?          |
|                     |                                                                                            |                        |

|     |           | entering section with the attract of the Committee of |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|
| 121 | 166       | दुर्विनीत                                             |
| 122 | 54        | दुष्पूरा तृष्णा                                       |
| 123 | 230       | देखो, चलो                                             |
| 124 | 283       | देवाधिदेव वीतराग                                      |
| 125 | 161       | देश-कालज्ञ                                            |
| 126 | 33        | देह-पोषण के लिए वध-त्याज्य                            |
| 127 | 116       | देह-त्याग                                             |
| 128 | 68        | दोष-परित्याग                                          |
| 129 | 58        | दम्म                                                  |
| 130 | 65        | दम्प-विजय-विधि                                        |
| 131 | 187       | धन्य अंतेवासी                                         |
| 132 | 7         | धर्म से अनिभन्न                                       |
| 133 | 56        | धर्म है सन्तजनों का <b>शणगा</b> र                     |
| 134 | 77        | धर्म-मूल                                              |
| 135 | 174       | धर्म-बीज                                              |
| 136 | 197       | धर्म-प्रतीक                                           |
| 137 | 208       | धर्म उत्तम शरण                                        |
| 138 | 212       | धर्म–द्वीप                                            |
| 139 | 249       | धर्माचरण दुर्लभ                                       |
| 140 | 252       | धर्म-श्रवण अति दुर्लभ                                 |
| 141 | <b>75</b> | ध्यान                                                 |
| 142 | 141       | न भाषा न पाण्डित्य                                    |
| 143 | 87        | नमस्कार आते-जाते                                      |
| 144 | 11        | नम्रता                                                |
| 145 | 57        | नरक-द्वार है; अहंकार                                  |
| 146 | 210       | नाविक और नौका                                         |
| 147 | 17        | निर्ग्रन्थ-प्ररूपित                                   |
| 148 | 234       | निर्दोष-ग्राह्म                                       |
| 149 | 282       | निर्मल-चित्त                                          |
| 150 | 271       | निखद्य-वक्ता                                          |
|     |           |                                                       |

| 151 | 24        | निर्वाण-प्राप्ति         |
|-----|-----------|--------------------------|
| 152 | 262       | निवृत्ति-प्रवृत्ति       |
| 153 | 41        | नि:स्नेह                 |
| 154 | 221       | निष्पक्ष पिक्षाचरी       |
| 155 | 125       | निष्प्रपञ्ची साधक        |
| 156 | 209       | नौका                     |
| 157 | 96        | पठित मूर्ख               |
| 158 | 257       | परमात्मा से याचना        |
| 159 | 287       | पराजय                    |
| 160 | 236       | परिहरं कुवच कठोर         |
| 161 | 222       | पंडित-अखिन्न             |
| 162 | 45        | पापदृष्टिः नरक हेतु      |
| 163 | 267       | पाप-कर्म-प्रवर्तक        |
| 164 | 117       | पाप-परिणाम               |
| 165 | 219       | पुरुषार्थ-प्रेरणा        |
| 166 | 188       | पूजा–भक्ति               |
| 167 | 175       | प्रशंसनीय है सत्पुरुष    |
| 168 | 194       | प्रज्ञा                  |
| 169 | 49        | प्राण-वध                 |
| 170 | 76        | प्रायश्चित्त             |
| 171 | <b>79</b> | प्रायश्चित्त से हल्कापन  |
| 172 | 15        | बार-बार दुर्लभ           |
| 173 | 31        | बाल-धृष्ट                |
| 174 | 90        | बाह्य किया विरोधी        |
| 175 | 53        | बोधि-दुर्लभ              |
| 176 | 149       | बन्ध-मोक्ष-हेतु          |
| 177 | 228       | ब्रह्मचारी गमनागमन निषेध |
| 178 | 286       | भयङ्कर वृद्धावस्था       |
| 179 | 5         | भयाकुल मानव              |
| 180 | 145       | भय-वैर से दूर            |
|     |           |                          |

| क्रमाह      |     |                             |
|-------------|-----|-----------------------------|
| 181         | 108 | भवान्तकर्ता                 |
| 182         | 32  | भावान्धकार                  |
| 183         | 225 | भिक्षाचरी में न दैन्य न कोप |
| 184         | 226 | भिक्षाचरी संहिता            |
| 185         | 162 | मत बढ़ने दो                 |
| 1 <b>86</b> | 124 | मन पर संयम                  |
| 187         | 278 | मनदर्पण, निर्वाण            |
| 188         | 198 | मन के जीते जीत              |
| 189         | 205 | मन-अश्व                     |
| 190         | 243 | मनुष्य-भव-प्राप्ति          |
| 191         | 111 | मरण-शरण                     |
| 192         | 64  | मान-जय-प्रक्रिया            |
| 193         | 155 | मिताहारी साधक               |
| 194         | 25  | मिथ्यादृष्टि जीव            |
| 195         | 207 | मिथ्यादृष्टि (असत्यप्ररूपक) |
| 196         | 137 |                             |
| 197         | 62  | <b>मित्रतानाशक</b>          |
| 198         | 268 | मुक्ति-मूल                  |
| 199         | 215 | मुनि कैसे चले ?             |
| 200         | 115 | मृत्यु-विभीषिका             |
| 201         | 288 | मृत्यु-भय                   |
| 202         | 4   | मैं सदा अकेला               |
| 203         | 259 | मोक्ष का मूल                |
| 204         | 280 | मोह-क्षय                    |
| 205         | 281 | मोहश्चय-सर्वश्चय            |
| 206         | 164 | मोहदर्शी-गर्भदर्शी          |
| 207         | 276 | मोह-कर्मश्रीण               |
| 208         | 178 | मोक्ष-साधना                 |
| 209         | 263 | मोक्ष नहीं                  |
| 210         | 248 | मोक्ष                       |
|             |     |                             |

|     |            | The violence              |
|-----|------------|---------------------------|
| 211 | 264        | मोक्ष बिन निर्वाण नहीं    |
| 212 | 38         | यथा वाणी तथा किया         |
| 213 | 254        | यश-संचय                   |
| 214 | 51         | रस-अलोलुप                 |
| 215 | 258        | रूप-आसक्ति                |
| 216 | 173        | रोगी-परिचर्या             |
| 217 | 184        | लक्षण सर्वोत्तम मानवता के |
| 218 | 185        | लक्ष्मी-निवास             |
| 219 | 39         | लाभ-लोभ                   |
| 220 | 40         | लाभ से लोभ                |
| 221 | 103        | लोभ-भय-मुक्त              |
| 222 | 59         | लोभ, रंग मजीठ             |
| 223 | 67         | लोभ-विजय                  |
| 224 | 142        | वचनवीर                    |
| 225 | 130        | वर्तमान महान्             |
| 226 | 23         | वसुन्धरा -                |
| 227 | 238        | वन्दन समय याचना वर्जन     |
| 228 | <b>73</b>  | विकथा                     |
| 229 | 28         | विघ्न                     |
| 230 | 61         | विनयनाशक                  |
| 231 | <b>8</b> 6 | विनयानुशासन               |
| 232 | 202        | विषवस्त्री                |
| 233 | 105        | विषयासक दुःखी             |
| 234 | 199        | विज्ञान और धर्म           |
| 235 | 71         | वीतरागता                  |
| 236 | <i>7</i> 2 | वीतराग-समभावी             |
| 237 | 16         | व्रत-प्रष्ट-अधोगति        |
| 238 | 113        | व्यर्थक्या?               |
| 239 | 150        | शरीर रक्षा क्यों ?        |
| 240 | 27         | शुभाशुभ कर्म              |
|     |            |                           |

| 241 | 270        | शैलेशी भाव-प्राप्ति     |
|-----|------------|-------------------------|
| 242 | 229        | शङ्कास्पद त्याग         |
| 243 | 251        | श्रद्धा-परिभ्रष्ट       |
| 244 | 13         | श्रमण आहार-विधि         |
| 245 | 118        | श्रमणत्व से दूर         |
| 246 | <b>120</b> | श्रमण                   |
| 247 | 126        | श्रमण राग-द्वेष रहित    |
| 248 | 273        | सच्चा-त्यागी            |
| 249 | 136        | सत्यान्वेषण             |
| 250 | 275        | समता-पत्नी              |
| 251 | 216        | समयोचित कर्तव्य         |
| 252 | 220        | समयानुकूल आहार          |
| 253 | 131        | सम्यक्त्व-दुर्लभ        |
| 254 | 143        | सम्यग्दर्शी             |
| 255 | 206        | सम्यग् श्रद्धालु        |
| 256 | 63         | सर्वनाशक                |
| 257 | 172        | सहजसेवा                 |
| 258 | 177        | साधक आचरण               |
| 259 | 217        | साध्वाचार               |
| 260 | 14         | सुखान्त-चिन्तन          |
| 261 | 84         | संग का रंग              |
| 262 | 151        | संग्रह-निरपेक्ष         |
| 263 | 102        | सन्तोषी                 |
| 264 | 81         | संयमासंयम               |
| 265 | 250        | संयम में पुरुषार्थ कठिन |
| 266 | 34         | संसारी जीव दु:खी        |
| 267 | 114        | संसार-ज्वर              |
| 268 | 181        | संसार-आवर्त             |
| 269 | 165        | स्तुति–फल               |
| 270 | 42         | स्नेह में निःस्नेह      |
|     |            |                         |

| -,  |     |                        |
|-----|-----|------------------------|
| 271 | 201 | स्नेह-पाश              |
| 272 | 21  | स्वच्छन्दता            |
| 273 | 112 | स्वकर्म-फल             |
| 274 | 89  | स्वयंकृतदु:ख           |
| 275 | 36  | स्वल्प सुख भी नहीं     |
| 276 | 48  | हिंसा से सर्वथा विस्त  |
| 277 | 132 | क्षमापना               |
| 278 | 129 | क्षमा-फल               |
| 279 | 289 | क्षुधा-वेदना           |
| 280 | 134 | क्षुधा-सहिष्णु         |
| 281 | 240 | त्रिधा-भिक्षा          |
| 282 | 269 | त्रिख                  |
| 283 | 99  | ज्ञानपूर्वक आचरण       |
| 284 | 107 | ज्ञानी आत्मा           |
| 285 | 265 | ज्ञान बिन चारित्र नहीं |
| 286 | 167 | ञ्चानमद                |
| 287 | 168 | ज्ञान से मृदु          |
| 288 | 186 | ज्ञानार्थी शिष्य       |
| 289 | 204 | ञ्चानांकुश             |
|     |     |                        |



तृतीय परिशिष्ट अभिधान राजेन्द्रः पृष्ठ संख्या अनुक्रमणिका भाग-३

# अभिघान राजेन्द्रः पृष्ठ संख्या अनुक्रमणिका

|    | 91<br>15 <b>40</b> | NS 2 |
|----|--------------------|------|
| 1  | 2                  |      |
| 2  | 2                  |      |
| 3  | 2                  |      |
| 4  | 2                  |      |
| 5  | 2                  |      |
| 6  | 2                  |      |
| 7  | 8                  |      |
| 8  | 8                  |      |
| 9  | 8                  |      |
| 10 | 8                  |      |
| 11 | 11                 |      |
| 12 | 13                 |      |
| 13 | 69                 |      |
| 14 | 136                |      |
| 15 | 136                |      |
| 16 | 136                |      |
| 17 | 167                |      |
| 18 | 205                |      |
| 19 | 205                |      |
| 20 | 222                |      |
| 21 | 222                |      |
| 22 | 222                |      |
| 23 | 222                |      |
| 24 | 331                |      |
| 25 | 332                |      |
| 26 | 332                |      |
| 27 | 334                |      |
| 28 | 338                |      |

| 1          | 100      |
|------------|----------|
| 29         | 342      |
| 30         | 342      |
| 31         | 342      |
| 32         | 342      |
| 33         | 342      |
| 34         | 342      |
| 35         | 342      |
| 36         | 342-2549 |
| 37         | 354      |
| 38         | 372      |
| 39         | 387      |
| 40         | 387      |
| 41         | 388      |
| 42         | 388      |
| 43         | 388      |
| 44         | 389      |
| 45         | 389      |
| 46         | 389      |
| 47         | 389      |
| 48         | 390      |
| 49         | 390      |
| 50         | 390      |
| 51         | 390      |
| 52         | 391      |
| 53         | 391      |
| 54         | 391      |
| 55         | 391      |
| 56         | 392      |
| 57<br>50   | 396      |
| <i>5</i> 8 | 396      |

|           | - 100   |
|-----------|---------|
| 59        | 396     |
| 60        | 399     |
| 61        | 399     |
| 62        | 399     |
| 63        | 399     |
| 64        | 399     |
| 65        | 399     |
| 66        | 399     |
| 67        | 399     |
| 68        | 399     |
| 69        | 399     |
| 70        | 400     |
| 71        | 401     |
| 72        | 401     |
| 73        | 402     |
| 74        | 402     |
| 75        | 407     |
| 76        | 413     |
| <b>77</b> | 418     |
| 78        | 428     |
| 79        | 428     |
| 80        | 449     |
| 81        | 497     |
| 82        | 497     |
| 83        | 517-613 |
| 84        | 518     |
| 85        | 523     |
| 86        | 523     |
| 87        | 525     |
| 88        | 525     |

| 89  | 526         |
|-----|-------------|
| 90  | 551         |
| 91  | 551         |
| 92  | 551         |
| 93  | 551         |
| 94  | 552         |
| 95  | 553         |
| 96  | 554         |
| 97  | 554         |
| 98  | <b>5</b> 55 |
| 99  | 556         |
| 100 | 557         |
| 101 | 557         |
| 102 | 557         |
| 103 | 557         |
| 104 | 557         |
| 105 | 557         |
| 106 | 558         |
| 107 | 558         |
| 108 | 558         |
| 109 | 608         |
| 110 | 608         |
| 111 | 608         |
| 112 | 610         |
| 113 | 610         |
| 114 | 610         |
| 115 | 610         |
| 116 | 610         |
| 117 | 611         |
| 118 | 611         |
|     |             |

| 119 | 612         |  |
|-----|-------------|--|
| 120 | 612         |  |
| 121 | 612         |  |
| 122 | 612         |  |
| 123 | 612         |  |
| 124 | 613         |  |
| 125 | 613         |  |
| 126 | 613         |  |
| 127 | 613         |  |
| 128 | 686         |  |
| 129 | 692         |  |
| 130 | 703         |  |
| 131 | 703         |  |
| 132 | 715         |  |
| 133 | 739         |  |
| 134 | 739         |  |
| 135 | 750         |  |
| 136 | 750         |  |
| 137 | 750         |  |
| 138 | 750         |  |
| 139 | 750         |  |
| 140 | 751         |  |
| 141 | 751         |  |
| 142 | 751         |  |
| 143 | 751         |  |
| 144 | <b>75</b> 1 |  |
| 145 | 751         |  |
| 146 | 751         |  |
| 147 | 751         |  |
| 148 | 751         |  |
|     |             |  |

| 149 | 751 |
|-----|-----|
| 150 | 752 |
| 151 | 752 |
| 152 | 752 |
| 153 | 752 |
| 154 | 752 |
| 155 | 755 |
| 156 | 755 |
| 157 | 767 |
| 158 | 794 |
| 159 | 804 |
| 160 | 806 |
| 161 | 807 |
| 162 | 807 |
| 163 | 808 |
| 164 | 840 |
| 165 | 849 |
| 166 | 855 |
| 167 | 855 |
| 168 | 855 |
| 169 | 857 |
| 170 | 859 |
| 171 | 877 |
| 172 | 877 |
| 173 | 894 |
| 174 | 899 |
| 175 | 899 |
| 176 | 902 |
| 177 | 903 |

| ecologue, house en construction de la construction |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 938-940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 209   | 965 |
|-------|-----|
| 210   | 965 |
| 211   | 965 |
| 212   | 965 |
| 213   | 965 |
| 214   | 966 |
| 215   | 968 |
| 216   | 970 |
| 217   | 970 |
| 218   | 971 |
| 219   | 971 |
| 220   | 973 |
| 221   | 980 |
| 222   | 981 |
| · 223 | 981 |
| 224   | 981 |
| 225   | 981 |
| 226   | 982 |
| 227   | 982 |
| 228   | 982 |
| 229   | 982 |
| 230   | 983 |
| 231   | 983 |
| 232   | 983 |
| 233   | 986 |
| 234   | 989 |
| 235   | 989 |
| 236   | 990 |
| 237   | 990 |
| 238   | 990 |

| 239   | 991       |
|-------|-----------|
| 240   | 1006      |
| 241   | 1051-1052 |
| 242   | 1051      |
| 243   | 1052      |
| 244   | 1052      |
| 245   | 1052      |
| . 246 | 1052      |
| 247   | 1053      |
| 248   | 1053      |
| 249   | 1053      |
| 250   | 1053      |
| 251   | 1053      |
| 252   | 1053      |
| 253   | 1053      |
| 254   | 1054      |
| 255   | 1054      |
| 256   | 1057      |
| 257   | 1058      |
| 258   | 1106      |
| 259   | 1126      |
| 260   | 1127      |
| 261   | 1127      |
| 262   | 1128      |
| 263   | 1128      |
| 264   | 1128      |
| 265   | 1128      |
| 266   | 1128      |
| 267   | 1128      |
| 268   | 1143      |
| 269   | 1145      |
| 270   | 1150      |
| 271   | 1150      |
| 272   | 1167      |

| 273 | 1167 |  |
|-----|------|--|
| 274 | 1171 |  |
| 275 | 1171 |  |
| 276 | 1184 |  |
| 277 | 1184 |  |
| 278 | 1184 |  |
| 279 | 1184 |  |
| 280 | 1184 |  |



चतुर्थ परिशिष्ट जैन एवं जैनेतर ग्रन्थः गाथा/श्लोकादि अनुक्रमणिका

आचारांग सूत्र

| _ |     |   | <b>W</b> |   |     |
|---|-----|---|----------|---|-----|
|   | ÷   |   |          |   |     |
|   | 181 | 1 | 1        | 5 | 41  |
|   | 182 | 1 | 2        | 1 | 62  |
|   | 133 | 1 | 2        | 4 | 85  |
|   | 11  | 1 | 3        | 4 | -   |
|   | 164 | 1 | 3        | 4 | 130 |
|   | 7   | 1 | 5        | 1 | 151 |
|   | 8   | 1 | 5        | 4 | 162 |
|   | 9   | 1 | 5        | 4 | 162 |
|   | 10  | 1 | 5        | 4 | 162 |
|   | 17  | 1 | 5        | 5 | 162 |
|   | 29  | 1 | 6        | 1 | 180 |
|   | 30  | 1 | 6        | 1 | 180 |
|   | 31  | 1 | 6        | 1 | 180 |
|   | 32  | 1 | 6        | 1 | 180 |
|   | 33  | 1 | 6        | 1 | 180 |
|   | 34  | 1 | 6        | 1 | 180 |
|   | 233 | 2 | 1        | 1 | 6   |
|   |     |   |          |   |     |

आचारांग वृत्ति — शीलांक

स्**वित क्रम** पृष्ठ 4 190

> आवश्यक बृहद्वृत्ति क्रम अध्ययन

सूक्ति ऋम अध्ययन 268 • 3

### आवश्यक निर्युक्ति

| सूक्ति ऋम | अध्ययन | गाथा |  |
|-----------|--------|------|--|
| 260       | 1      | 95   |  |
| 261       | 1      | 96   |  |

|     |                 | V ( )     |
|-----|-----------------|-----------|
| 70  | -               | 120       |
| 86  | -               | 867       |
| 256 | 2               | 1089      |
| 257 | 2               | 1107      |
| 84  | 3               | 1133-1134 |
| 87  | 3               | 1243(43)  |
| 88  | 3               | 1244-1431 |
| 75  | 5               | 1477      |
| आव  | श्यक निर्युक्ति | भाष्य     |

सूक्ति ऋम गाथा 191 1287

## आगमीय सूक्तावली

सूक्तानि सूक्ति ऋम पृष्ठ 36 25

### उत्तराध्ययन सूत्र

| क्रांक्स का | STEERS | TIPE |  |
|-------------|--------|------|--|
| 217         | 1      | 31   |  |
| 13          | 1      | 32   |  |
| 155         | 2      | 5    |  |
| 156         | 2      | 5    |  |
| 241         | 3      | 1    |  |
| 242         | 3      | 2    |  |
| 245         | 3      | 3    |  |
| 244         | 3      | 4    |  |
| 246         | 3      | 6    |  |
| 243         | 3      | 7    |  |
| 252         | 3      | 8    |  |
| 253         | 3      | 8    |  |
|             |        |      |  |

| 247 | 3 | 9  |  |
|-----|---|----|--|
| 251 | 3 | 9  |  |
| 249 | 3 | 10 |  |
| 250 | 3 | 10 |  |
| 248 | 3 | 12 |  |
| 254 | 3 | 13 |  |
| 255 | 3 | 13 |  |
| 135 | 6 | 1  |  |
| 138 | 6 | 1  |  |
| 136 | 6 | 2  |  |
| 137 | 6 | 2  |  |
| 139 | 6 | 3  |  |
| 143 | 6 | 4  |  |
| 140 | 6 | 6  |  |
| 144 | 6 | 6  |  |
| 145 | 6 | 6  |  |
| 146 | 6 | 7  |  |
| 147 | 6 | 8  |  |
| 142 | 6 | 9  |  |
| 141 | 6 | 10 |  |
| 148 | 6 | 11 |  |
| 153 | 6 | 12 |  |
| 150 | 6 | 13 |  |
| 154 | 6 | 13 |  |
| 151 | 6 | 15 |  |
| 152 | 6 | 15 |  |
| 43  | 8 | 1  |  |
| 41  | 8 | 2  |  |
|     |   |    |  |

| Market |    | ेपांच है | (# |
|--------|----|----------|----|
| 42     | 8  | 2        |    |
| 47     | 8  | 4        |    |
| 46     | 8  | 5        |    |
| 44     | 8  | 6        |    |
| 45     | 8  | 7        |    |
| 49     | 8  | 8        |    |
| 48     | 8  | 10       |    |
| 50     | 8  | 11       |    |
| 51     | 8  | 11       |    |
| 55     | 8  | 14       |    |
| 53     | 8  | 15       |    |
| 52     | 8  | 16       |    |
| 554    | 8  | 16       |    |
| 39     | 8  | 17       |    |
| 40     | 8  | 17       |    |
| 56     | 8  | 19       |    |
| 194    | 23 | 25       |    |
| 195    | 23 | 26       |    |
| 196    | 23 | 26       |    |
| 199    | 23 | 31       |    |
| 197    | 23 | 32       |    |
| 198    | 23 | 36       |    |
| 200    | 23 | 38       |    |
| 201    | 23 | 43       |    |
| 202    | 23 | 48       |    |
| 203    | 23 | 53       |    |
| 204    | 23 | 56       |    |
| 205    | 23 | 58       |    |

| सुवित क्रम | . अध्यक्त | गांबा |  |
|------------|-----------|-------|--|
| 206        | 23        | 63    |  |
| 207        | 23        | 63    |  |
| 208        | 23        | 68    |  |
| 212        | 23        | 68    |  |
| 209        | 23        | 71    |  |
| 210        | 23        | 73    |  |
| 213        | 23        | 78    |  |
| 211        | 23        | 81    |  |
| 214        | 23        | 84    |  |
| 80         | 24        | 23    |  |
| 183        | 28        | 11    |  |
| 263        | 28        | 30    |  |
| 264        | 28        | 30    |  |
| 265        | 28        | 30    |  |
| 266        | 28        | 30    |  |
| 165        | 29        | 11    |  |
| 79         | 29        | 14    |  |
| 78         | 29        | 14    |  |
| 132        | 29        | 19    |  |
| 71         | 29        | 38    |  |
| 72         | 29        | 38    |  |
| 129        | 29        | 48    |  |
| 38         | 29        | 53    |  |
| 270        | 29        | 53    |  |
| 128        | 29        | 69    |  |
| 262        | 31        | 2     |  |
| 267        | 31        | 3     |  |
|            |           |       |  |

### उत्तराध्ययन सूत्र सटीक सुवित ऋम अध्ययन 27 1 ओघ निर्युक्ति सुवित ऋम गाथा 83 772 अंगचूलिका सुक्ति ऋम अध्ययन **77** 5 गच्छाचार पयना सुक्ति ऋम अधिकार गाथा 2 176 44-45 चाणक्य नीति दर्पण (चाणक्य शास्त्र) सुवित ऋम श्लोक अध्याय 6 7 98 दशाश्रुतस्कंध सुक्ति ऋम अध्ययन गाथा 278 5 1 282 5 2 279 5 4 281 5 12 280 5 13 276 5 14 277 5 15 दसपयना सटीक सुवित ऋम गाथा 269 **79**

दशवैकालिक सूत्र

| दशवकालक सूत्र |        |           |            |  |
|---------------|--------|-----------|------------|--|
| सुवित ऋम      | अध्ययन | उद्देशक · | गाथा       |  |
| 272           | 2      | -         | 2          |  |
| 273           | 2      | -         | 3          |  |
| 99            | 4      | -         | 33         |  |
| 100           | 4      | -         | 33         |  |
| 215           | 5      | 1         | 2          |  |
| 226           | 5      | 1         | 8          |  |
| 228           | 5      | 1         | 9          |  |
| 227           | 5      | 1         | 12         |  |
| 230           | 5      | I         | 14         |  |
| 231           | 5      | 1         | 14         |  |
| 229           | 5      | 1         | 15         |  |
| 232           | 5      | 1         | 16         |  |
| 234           | 5      | 1         | 27         |  |
| 235           | 5      | 1         | 27         |  |
| 239           | 5      | 1         | 52         |  |
| 216           | 5      | 2         | 4          |  |
| 218           | 5      | 2         | 6          |  |
| 219           | 5      | 2         | 6          |  |
| 221           | 5      | 2         | 25         |  |
| 222           | 5      | 2         | 26         |  |
| 223           | 5      | 2         | 26         |  |
| 225           | 5      | 2         | 27         |  |
| 224           | 5      | 2         | 28         |  |
| 236           | 5      | 2         | 29         |  |
| 238           | 5      | 2         | <b>2</b> 9 |  |
| 237           | 5      | 2         | 30         |  |
| 134           | 8      | _         | 29         |  |
| 68            | 8      |           | 36         |  |

| ्रिका अध  | The same   |                 | <b>ज्</b> रेशक | \$ ,6               | गाम ः |
|-----------|------------|-----------------|----------------|---------------------|-------|
| 60        | 8          |                 | _              | · · · · · · · · · · | 37    |
| 61        | 8          |                 | _              |                     | 37    |
| 62        | 8          |                 |                |                     | 37    |
| 63        | 8          |                 | _              |                     | 37    |
| 64        | 8          |                 | _              |                     | 38    |
| 65        | 8          |                 | _              |                     | 38    |
| 66        | 8          |                 | _              |                     | 38    |
| 67        | 8          |                 | _              |                     | 38    |
| 69        | 8          |                 | _              |                     | 39    |
| 188       | 9          |                 | 1              |                     | 13    |
|           | दश         | वैकालिक वि      | नेर्युक्ति     |                     |       |
|           | सूक्ति '   | क्रम            | गाथा           |                     |       |
|           | 74         |                 | 210            |                     |       |
|           | <b>7</b> 3 |                 | 211            |                     |       |
|           | 285        | 5               | 215            |                     |       |
|           | दश         | वैकालिक च       | र्नूलिका       |                     |       |
| सूर्व     | वेत ऋम     | चूलिका          |                | गाथा                |       |
|           | 16         | 1               |                | 13                  |       |
|           | 15         | 1               |                | 14                  |       |
|           | 14         | 1               |                | 16                  |       |
|           |            | धर्मबिन्दु सर्व | व्रक           |                     |       |
| सूक्ति ऋग | १ अध्य     | ाय              | सूत्र          |                     | श्लोक |
| 174       | 2          |                 | 7              |                     | 46    |
| 175       | 2          |                 | 7              |                     | 47    |
| 187       | 5          |                 | 3              |                     | 154   |
|           | धर्म       | रंत्न प्रकरण    | सटीक           |                     |       |
| सू        | वेत ऋम     | अधिकार          |                | पृष्ठ               |       |
|           | 184        | 1               |                | 40                  |       |

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि-सुधारस ● खण्ड-3 ● 176

#### धर्मसंग्रह सटीक

**स्**वित ऋम अधिकार 37 1 192 2

नयोपदेश सटीक

**स्**वित ऋम श्लोक 97 129

#### निशीथ भाष्य

| 1,           | रशाय नाप्य                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सूक्ति ऋम    | गा                                                                                                 | খা                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 271          | 3                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171          | 29                                                                                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 172          | 29                                                                                                 | 71                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 161          | 48                                                                                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 162          | 48                                                                                                 | 04                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 163          | 48                                                                                                 | 08                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 220          | 41                                                                                                 | 59                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177          | 52                                                                                                 | 48                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 <i>7</i> 8 | 52                                                                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 166          | 62                                                                                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 167          | 62                                                                                                 | 22                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 168          | 62                                                                                                 | 22                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | नीतिशतक                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| सूक्ति ऋम    | <b>ফ</b> ল                                                                                         | ोक                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 180          | 5                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| पर           | र्वकथा संचय                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| सूक्ति ऋम    | Ų                                                                                                  | ষ্ট                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 283          | 14                                                                                                 | 49                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| पात          | ञ्जल योगदर्शन                                                                                      | Ī                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| सूक्ति ऋम    | अध्याय                                                                                             | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95           | 2                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | स्वित ऋम 271 171 172 161 162 163 220 177 178 166 167 168 स्वित ऋम 180 पर स्वित ऋम 283 पात स्वित ऋम | स्वित क्रम गा  271 3  171 29  172 29  161 48  162 48  163 48  220 41  177 52  178 52  178 52  178 52  166 62  167 62  168 62  नीतिशतक  स्वित क्रम शल  180 5  पर्वकथा संचय  स्वित क्रम प्र  283 14  पातञ्जल योगदर्शन  स्वित क्रम अध्याय | 271 37 171 2970 172 2971 161 4803 162 4804 163 4808 220 4159 177 5248 178 5250 166 6221 167 6222 168 6222 168 6222 नीतिशतक सूक्ति क्रम श्लोक 180 54 पर्वकथा संचय सूक्ति क्रम पृष्ठ 283 149 पातझल योगदर्शन सूक्ति क्रम अध्याय सूत्र |

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 177

#### पंचाशक सटीक

| सूक्ति ऋम | विवरण | गाथा |
|-----------|-------|------|
| 190       | 5     | _    |
| 76        | 16    | 3    |

#### बृहत्कल्पवृत्ति सभाष्य

| सूक्ति ऋम | उद्देश |
|-----------|--------|
| 22        | 1      |

#### बृहदावश्यक भाष्य

| सूक्ति ऋम | गाथा |
|-----------|------|
| 160       | 937  |
| 159       | 2114 |
| 23        | 3254 |
| 169       | 4342 |

#### बृहत्कल्प भाष्य

| सूक्ति ऋम | गाथ  |
|-----------|------|
| 21        | 3251 |
| 20        | 3253 |
| 170       | 4363 |

#### ब्रह्मबिन्दूपनिषद

| सूक्ति ऋम | _ | • | श्लोव |
|-----------|---|---|-------|
| 149       |   |   | 2     |

### भगवती सूत्र

| सूक्ति ऋम | शतक | उद्देश | सूत्र |
|-----------|-----|--------|-------|
| 82        | 1   | 9      | 21(4) |
| 81        | 1   | 9      | 21(6) |
| 284       | 16  | 2      | 17(1) |

#### महानिशीथ सूत्र

| सूक्ति ऋम | अध्ययन | गाथा |
|-----------|--------|------|
| 193       | 5      | 12   |

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 178

#### योगशास्त्र

| सूबित ऋम  | प्रकाश            | गाथा     |  |  |  |
|-----------|-------------------|----------|--|--|--|
| 189       | 3                 | 125-126  |  |  |  |
| विशे      | विशेषावश्यक भाष्य |          |  |  |  |
| सूक्ति ऋम | गा                | था       |  |  |  |
| 259       | 3                 | 3        |  |  |  |
| 186       | 93                | 37       |  |  |  |
| 85        | 34                | 68       |  |  |  |
| विशेषाव   | श्यक भाष्य बृह    | द्वृत्ति |  |  |  |
| सूक्ति ऋम | y                 | B        |  |  |  |
| 28        | 1                 | 7        |  |  |  |
| व्यव      | हार भाष्य पीठिव   | តា       |  |  |  |
| सूक्ति ऋम | अध्ययन            | गाथा     |  |  |  |
| 157       | 4                 | 101      |  |  |  |
|           | सन्मति तर्क       |          |  |  |  |
| सूक्ति ऋम | काण्ड             | श्लोक    |  |  |  |
| 158       | 3.                | 47       |  |  |  |
| सुभ       | षित सूक्त संग्र   | ह        |  |  |  |
| सूवित ऋम  | सूक्तानि          | श्लोक    |  |  |  |
| 286       | 37                | 4        |  |  |  |
| 287       | 37                | 4        |  |  |  |
| 288       | 37                | 4        |  |  |  |
| 289       | 37                | 4        |  |  |  |

#### सूत्रकृतांग सूत्र

| स्वित क्रम | प्रथम शुत. | अध्ययन | उद्देशक | गांबा |
|------------|------------|--------|---------|-------|
| 24         | 1          | 1      | 2       | 27    |
| 26         | 1          | 1      | 2       | 31    |
| 25         | 1          | 1      | 2       | 32    |
| 18         | 1          | 1      | 3       | 10    |

अभिधान राजेन्द्र कोष में, स्कि-सुधारस ● खण्ड-3 ● 179

| सुवितं क्रम | प्रथम सुतः | Manager " | उद्देशक | गास |  |
|-------------|------------|-----------|---------|-----|--|
| 19          | 1          | 1         | 3       | 10  |  |
| 2           | 1          | 2         | 3       | 17  |  |
| 1           | 1          | 2         | 3       | 18  |  |
| 5           | 1          | 2         | 3       | 18  |  |
| 6           | 1          | 2         | 3       | 18  |  |
| 130         | 1          | 2         | 3       | 19  |  |
| 131         | 1          | 2         | 3       | 19  |  |
| 173         | 1          | 3         | 3       | 13  |  |
| 3           | 1          | 5         | 2       | 22  |  |
| 111         | 1          | 7         | 3       | _   |  |
| 109         | 1          | 7         | 4       | -   |  |
| 110         | 1          | 7         | 4       | _   |  |
| 115         | 1          | 7         | 10      | _   |  |
| 116         | 1          | 7         | 10      | _   |  |
| 112         | 1          | 7         | 11      | -   |  |
| 114         | 1          | 7         | 11      | _   |  |
| 117         | 1          | 7         | 20      | _   |  |
| 118         | 1          | 7         | 23      | -   |  |
| 119         | 1          | 7         | 27      | -   |  |
| 120         | 1          | 7         | 27      | _   |  |
| 121         | 1          | 7         | 27      | _   |  |
| 123         | 1          | 7         | 28      | _   |  |
| 122         | 1          | 7         | 29      | -   |  |
| 124         | 1          | 7         | 29      | -   |  |
| 127         | 1          | 7         | 29      | -   |  |
| 125         | 1          | 7         | 30      | -   |  |
| 126         | 1          | 7         | 30      | -   |  |
| 12          | 1          | 10        | 12      | _   |  |
| 35          | 1          | 12        |         |     |  |

अभिधान राजेन्द्र कोच में, स्कि-सुधारस ● खण्ड-3 ● 180

| स्वित ऋम  | अभाग सुत       | ि श्रीमाधन :      | <b>ं अर्थेशक</b> | <b>医和电</b> |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| 105       | 1              | 12                | 14               | -          |
| 101       | 1              | 12                | 15               | -          |
| 102       | 1              | 12                | 15               | -          |
| 103       | 1              | 12                | 15               | -          |
| 104       | 1              | 12                | 15               | _          |
| 108       | 1              | 12                | 16               | _          |
| 106       | 1              | 12                | 18               | _          |
| 107       | 1              | 12                | 19               | _          |
|           |                | सूत्रकृतांग सूत्र | सटीक             |            |
| सूक्ति ऋम | प्रथम श्रुतस्व | न्य अध्ययन        | उद्देशक          |            |
| 185       | 1              | 3                 | 2                |            |
| 113       | 1              | 7                 | -                |            |
|           | 7.5            | यानांग सूत्र सर्ट | ोक               |            |
| सूक्ति ऋम | अध्ययन         | स्थान( ठाणा )     | उद्देशक          | सूत्र      |
| 89        | 3              | 3                 | 2                | 174        |
| 58        | 4              | 4                 | 2                | 293(1)     |
| 57        | 4              | 4                 | 2                | 293(2)     |
| 59        | 4              | 4                 | 2                | 293(3)     |
| 179       | 4              | 4                 | 4                | 370        |
|           |                | हितोपदेश          |                  |            |
| 7         | यूक्ति ऋम      | कथासंग्रह         | श्लोव            | <b>n</b>   |
|           | 96             | 1 मित्रलाभ        | 167              |            |
|           | 240            | 2                 | 20               |            |
|           |                | ज्ञानसार          |                  |            |
| 1         | वृतित ऋम       | अष्ट्रक           | श्लोव            | F          |
|           | 275            | 8                 | 3                |            |
|           | 274            | 8                 | 8                |            |
|           | 92             | 9                 | 1                |            |

अभिधान राजेन्द्र कोष में, स्कि-सुधाग्स ● खण्ड-3 ● 181

| 93        | 9              | 2      |      |
|-----------|----------------|--------|------|
| 91        | 9              | 3      |      |
| 90        | 9              | 4      |      |
| 94        | 9              | 7      |      |
|           | ज्ञाता धर्मकथा |        |      |
| सूक्ति ऋम | प्र. शुतस्कन्ध | अध्ययन | गाथा |
| 258       | 1              | 17     | 36   |



# पञ्चम परिशिष्ट 'सूक्ति-सुधारस' में प्रयुक्त संदर्भ-ग्रंथ सूची

#### पञ्चम परिशिष्ट

- १ आचारांग सूत्र
- २ आचारांगवृत्ति
- ३ आगमीय सूक्तावली
- ४ आवश्यक बृहद्वृत्ति
- ५ आवश्यक निर्युक्ति
- ६ आवश्यक निर्युक्ति भाष्य
- ७ उत्तराध्ययनसूत्र
- ८ उत्तराध्ययनसूत्र सटीक
- ९ उपदेशमाला
- १० ओघनिर्युक्ति
- ११ अंगचूलिका
- १२ गच्छाचारपयन्ना
- १३ चाणक्यनीति दर्पण (चाणक्य शास्त्र)
- १४ दशाश्रुतस्कन्ध
- १५ दसपयन्ना
- १६ दशवैकालिक सूत्र शय्यंभवसूरि
- १७ दशवैकालिक चूलिका
- १८ दशवैकालिक निर्युक्ति
- १९ धर्मबिन्दु-आचार्य हरिभद्र-श्री मुनिचन्द्रसूरि रचित टीका
- २० धर्मरत प्रकरण सटीक
- २१ धर्मसंग्रह सटीक
- २२ नयोपदेश सटीक
- २३ निशीथभाष्य
- २४ नीतिशतक-भर्तृहरी
- २५ पर्वकथा संचय
- २६ पातञ्जल योगदर्शन
- २७ पञ्चाशक सटीक विवरण
- २८ बृहत्कल्पवृत्ति भाष्य
- २९ बृहत्कल्प भाष्य
- ३० बृहदावश्यक भाष्य
- ३१ ब्रह्मबिन्दूपनिषद

- ३२ भगवतीसूत्र
- ३३ महानिशीथसूत्र
- ३४ योगदृष्टि समुच्चय
- ३५ योगशास्त्र-आचार्य हेमचन्द्र
- ३६ विशेषावश्यक भाष्य
- ३७ विशेषावश्यक भाष्य बृहत्वृत्ति
- ३८ व्यवहारभाष्यपीठिका
- ३९ सन्मतितर्क आचार्य सिद्धसेनदिवाकर
- ४० सुभाषित सूक्तसंग्रह
- ४१ सूत्रकृतांग सूत्र
- ४२ सूत्रकृतांग सटीक
- ४३ स्थानांगसूत्र सटीक
- ४४ हितोपदेश
- ४५ ज्ञानसार उपाध्याय यशोविजय
- ४६ ज्ञाताधर्म कथा



# विश्वपूज्य प्रणीत सम्पूर्ण वाङ्मय

#### विश्वपूज्य प्रणीत सम्पूर्ण वाङ्मय

अभिधान राजेन्द्र कोष [1 से 7 भाग] अमरकोष (मूल) अघट कुँवर चौपाई अष्टाध्यायी अष्टाह्निका व्याख्यान भाषान्तर अक्षय तृतीया कथा (संस्कृत) आवश्यक सूत्रावचूरी टब्बार्थ उत्तमकुमारोपंन्यास (संस्कृत) उपदेश रत्नसार गद्य (संस्कृत) उपदेशमाला (भाषोपदेश) उपधानविधि उपयोगी चौवीस प्रकरण (बोल) उपासकदशाङ्गसूत्र भाषान्तर (बालावबोध) एक सौ आठ बोल का थोकड़ा कथासंग्रह पञ्चाख्यानसार कमलप्रभा शुद्ध रहस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म (श्लोक व्याख्या) करणकाम धेनुसारिणी कल्पसूत्र बालावबोध (सविस्तर) कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी कल्याणमन्दिर स्तोत्रवृत्ति (त्रिपाठ) कल्याण (मन्दिर) स्तोत्र प्रक्रिया टीका काव्यप्रकाशमूल कुवलयानन्दकारिका केसरिया स्तवन खापरिया तस्कर प्रबन्ध (पद्य) गच्छाचार पयन्नावृत्ति भाषान्तर गतिषष्ट्या - सारिणी

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूक्ति-सुधारस ● खण्ड-3 ● 189

ग्रहलाघव

चार (चतुः) कर्मग्रन्थ - अक्षग्रर्थ

चन्द्रिका - धातुपाठ तरंग (पद्य)

चन्द्रिका व्याकरण (2 वृत्ति)

चैत्यवन्दन चौवीसी

चौमासी देववन्दन विधि

चौवीस जिनस्तुति

चौवीस स्तवन

ज्येष्ठस्थित्यादेशपट्टकम्

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति बीजक (सूची)

जिनोपदेश मंजरी

तत्त्वविवेक

तर्कसंग्रह फक्किका

तेरहपंथी प्रश्नोत्तर विचार

द्वाषष्टिमार्गणा - यन्त्रावली

दशाश्रुतस्कन्ध सूत्रचूर्णी

दीपावली (दिवाली) कल्पसार (गद्य)

दीपमालिका देववन्दन

दीपमालिका कथा (गद्य)

देववंदनमाला

घनसार - अघटकुमार चौपाई

ध्रष्टर चौपाई

धातुपाठ श्लोकबद्ध

धातुतरंग (पद्य)

नवपद ओली देववंदन विधि

नवपद पूजा

नवपद पूजा तथा प्रश्नोत्तर

नीतिशिक्षा द्वय पच्चीसी

पंचसप्तति शतस्थान चतुष्पदी

पंचाख्यान कथासार

पश्चकल्याणक पूजा

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सूकि-सुधारस ● खण्ड-3 ● 190

पञ्चमी देववन्दन विधि पर्यूषणाष्ट्रह्रिका - व्याख्यान भाषान्तर पाइय सद्म्बुही कोश (प्राकृत) पुण्डरीकाध्ययन सञ्झाय प्रकिया कौमुदी प्रभुस्तवन - सुधाकर प्रमाणनय तत्त्वालोकालंकार प्रश्नोत्तर पुष्पवाटिका प्रश्नोत्तर मालिका प्रज्ञापनोपाङ्गसूत्र सटीक (त्रिपाठ) प्राकृत व्याकरण विवृत्ति प्राकृत व्याकरण (व्याकृति) टीका प्राकृत शब्द रूपावली बारेव्रत संक्षिप्त टीप बृहत्संग्रहणीय सूत्र चित्र (टब्बार्थ) भक्तामर स्तोत्र टीका (पंचपाठ) भक्तामर (सान्वय – टब्बार्थ) भयहरण स्तोत्र वृत्ति भर्त्तरीशतकत्रय महावीर पंचकल्याणक पूजा महानिशीथ सूत्र मूल (पंचमाध्ययन) मर्यादापट्टक मुनिपति (राजर्षि) चौपाई रसमञ्जरी काव्य गजेन्द्र सूर्योदय लघु संघयणी (मूल) ललित विस्तरा वर्णमाला (पाँच कक्का) वाक्य-प्रकाश बासठ मार्गणा विचार विचार - प्रकरण

अभिधान राजेन्द्र कोष में, सुक्ति-सुधारस ● खण्ड ३ ● 191

विहरमाण जिन चतुष्पदी स्तुति प्रभाकर स्वरोदयज्ञान - यंत्रावली सकलैश्वर्य स्तोत्र सटीक सद्य गाहापयरण (सूक्ति-संग्रह) सप्ततिशत स्थान-यंत्र सर्वसंग्रह प्रकरण (प्राकृत गाथा बद्ध) साधु वैराग्याचार सज्झाय सारस्वत व्याकरण (3 वृत्ति) भाषा टीका सारस्वत व्याकरण स्तुबुकार्थ (1 वृत्ति) सिद्धचक पूजा सिद्धाचल नव्वाणुं यात्रा देववंदन विधि सिद्धान्त प्रकाश (खण्डनात्मक) सिद्धान्तसार सागर (बोल-संग्रह) सिद्धहैम प्राकृत टीका सिंदुखकर सटीक सेनप्रश्न बीजक शंकोद्धार प्रशस्ति व्याख्या षड् द्रव्य विचार षड्द्रव्य चर्चा षडावश्यक अक्षगर्थ शब्दकौमुदी (श्लोक) 'शब्दाम्बुधि' कोश शांतिनाथ स्तवन हीर प्रश्नोत्तर बीजक हैमलघुप्रक्रिया (व्यंजन संधि) होलिका प्रबन्ध (गद्य) होलिका व्याख्यान त्रैलोक्य दीपिका - यंत्रावली ।





## लेखिकाद्वय की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ

- आचाराङ्ग का नीतिशास्त्रीय अध्ययन (शोध प्रबन्ध)
  लेखिका: डॉ. प्रियदर्शनाश्री, एम. ए. पीएच.डी.
- आनन्दघन का रहस्यवाद (शोध प्रबन्ध) लेखिका: डॉ. सुदर्शनाश्री, एम. ए.. पीएच.डी.
- अभिधान गजेन्द्र कोष में, सुक्ति–सुधारस (प्रथम खण्ड)
- ४. अभिधान राजेन्द्रकोष में, सुक्ति सुधारस (द्वितीय खण्ड)
- ५. अभिधान राजेन्द्रकोष में, सूक्ति-सुधारस (तृतीय खण्ड)
- ६. अभिधान गजेन्द्रकोष में, सूक्ति-सुधारस (चतुर्थ खण्ड)
- ७. अभिधान राजेन्द्रकोष में, सूक्ति-सुधारस (पंचम खण्ड)
- ८. अभिधान राजेन्द्रकोष में, सूक्ति-सुधारस (षष्ठम खण्ड)
- ९. अभिधान राजेन्द्रकोष में, सूक्ति-सुधारस (सप्तम खण्ड)
- १०. 'विश्वपूज्य': (श्रीमद्गजेन्द्रसूरि: जीवन-सौरभ) (अष्टमखण्ड)
- ११. अभिधान राजेन्द्र कोष में, जैनदर्शन वाटिका (नवम खण्ड)
- १२. अभिधान राजेन्द्र कोष में, कथा-कुसुम (दशम खण्ड)
- १३. राजेन्द्र सूक्ति नवनीत (एकादशम खण्ड)
- १४. जिन खोजा तिन पाइयाँ (प्रथम महापुष्प)
- १५. जीवन की मुस्कान (द्वितीय महापुष्प)
- १६. सुगन्धित-सुमन (FRAGRANT-FLOWERS) (तृतीय महापुष्प)

प्राप्ति स्थान : श्री मदनराजजी जैन

द्वारा - शा. देवीचन्दजी छगनलालजी आधुनिक वस्त्र विकेता, सदर बाजार, पो. भीनमाल-३४३०२९

जिला-जालोर (गजस्थान)

**1** (02969) 20132

.